## भूमिका.

समस्त सभ्य तथा उन्नतशाली जातियों में इतिहासविद्या का बड़ा ही गौरव माना जाता है, क्योंकि प्रत्येक जाति या देश की उन्न-ति अथवा अवनति किन कारगों से हुई, यह जानने का साधन केवल ऐतिहासिक पुस्तक ही हैं. प्रत्येक जाति के अस्तिस्व और उन्नति के लिये इतिहास की परम आवश्यकता रहती है. राजपूताने में यह क-हावत परंपस से चली झाती है, कि " नाम गीतड़ों या भीतड़ों से ही रहता है " मर्थात् जिनका इतिहासँ या चरित्र ऐतिहासिक पुस्तकों में लिखा रहता है या जिनके बनवाये महल, मकानात, मंदिर आदि वि-द्यमान होते हैं, उन्हींकी कीर्त्ति चिरस्थायी रहती है. राजपूताने की यह कहावत यथार्थ है, तो भी भीतड़ों अर्थात बड़े बड़े मकानात आदि के वनवानेवालों का नाम उतने संमय तक वना नहीं रहता, जितना कि गीतड़ों अर्थात् ऐतिहासिक पुस्तकों से बना रहता है। यदि ब्यास और वाल्मीक आदि कृप्ण और रामचन्द्र का चरित्र न लिखते, बाणभट्ट तथा चीनी यात्री हुएन्त्संग महाप्रतापी राजा हर्ष (हर्षवर्द्धन) का चरित्र अपने पुस्तकों में श्रंकित न करते तो उनेका नाम चिरस्थायी न रहता. सारांश यह है, कि जिनका इतिहास होता है उन्हींका अस्ति-त्व रहता है। इसीसे इतिहास का महत्व माना जाता है.

एक समय ऐसा था, कि भारतवर्ष विद्या, सभ्यता तथा उन्नति ऋादि

में भूमंडल में मुरुष था ऋौर-यहां के विद्वानों ने वेद, दर्शन, काव्य, साहित्य, गणित, वैद्यक, धर्मशास्त्र आदि अनेक विषयों में अनेक उत्तमीतम प्रन्थ लिखे और अनेक दूर दूर के देशवासियों ने उनकी सभ्यता तथा विद्या का लाभ उठाया, परन्तु खेद की वात यह है, कि यहांत्रालों ने अपने देश का शृंखलावद्ध इतिहाम लिखने का विशेष यरन किया हो, ऐसा पाया नहीं जाता, क्योंकि मुसलमानों के पूर्व का इस देश का लिखित इतिहास नहीं मिलना, जैसा कि मिसर (इजिप्ट), चीन, यूनान ऋादि देशों का चार पांच हज़ार वर्ष पूर्व का श्वेखलाबद्ध मिल भाता है.इस अभाव का मुरूष कारण यही अनुमान होता है. कि यहां के विद्वानों की रुचि प्रवृत्तिमार्ग की अपेचा निवृत्तिमार्ग की तरफ अधिक होने के कारण उन्होंने मनुष्यों के चरित्र नहीं, किन्तु भगवान के अवतार तथा देवी देवताओं के चरित्र लिखने में ही अपना श्रम सार्थंकमाना, इसीसे अपने देश के इतिहास की तरफ उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया. दूसरा कारण यह भी है, कि प्राचीनकाल से ही इस विस्तीर्थ देश में एक ही सार्वभौम राजा का राज्य कभी नहीं रहा, किन्तु आ नेक स्वतंत्र राज्य रहे. जहांके राजा अपना राज्य बढ़ाने के लिये प-ड़ोसियों से सदा लड़ते ही रहे और कभी कभी तो ऐसा भी बना, कि किसी प्रवत राजा ने एक महाराज्य की स्थापना की ख्रीर उसीके जीते जी या उसके पीछे थोड़ ही समय में उसका अंत होगया, ऐसी स्थिति-वाले देश का शृंखलावद्ध इतिहास लिखा जाना भी मर्वथा असंभव

था, तो भी यह निश्चित है, कि यहां के लोग इतिहासिवया से परि-चित थे और पुराख, काव्य, नाटक आदि विषयों के जो कुछ यन्य अनेक

बार के अत्याचारों के बाद भी बचने पाये हैं, वे इसकी साची दे रहे हैं, परन्तु मुसल्मानों के राज्यसमंय तक इन बचेकुचे अन्थें। को संप्रह-कर उनसे ऐतिहासिक वृत्तान्त संग्रह करने का यस्न किसी ने न किया,

जिससे यहां के अनेक प्रतापी राजा, सामंत, वीरपुरुव, विद्वान, धर्म-प्रवर्तक, धनाद्ध्य, दोनी आदि पुरुषों के नाम तक लुप्त होगये, परन्तु जब से इस देश पर न्यायशील सर्कार अंग्रेज़ी का राज्य हुआ, तब से विद्या का फिर प्रचार ही नहीं, किन्तु विद्या से सम्बन्ध रखनेवाले प्र-त्येक विषय की बहुत कुछ उन्नाति हुई है और सर्कार की उदार—सहा-

त्येकं विषय की वहुत कुछ उन्नात हुई है और सकोर की उदार—सहा-यता तथा अनेक यूरोपिअन और देशी विदानों के शोध से असंख्य शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के तथा अनेक इतिहास से सम्बन्ध रखनेवाले पुस्तक प्रसिद्धि में आये हैं †, जिनसे भारतवर्ष के प्रस्येक विभाग का प्राचीन इतिहास लिखने का अम कुछ कुछ सफल हो सकता है.

इतिहासिवधा की तरफ़ रुचि होने के कारण मैंने मिसर (इजिप्ट), यूनान. चीन, रोम आदि देशों के इतिहास पढ़े, तब से ही मेरी रुचि राजपूत जाति का, जो वीरता, सहनशीजता, उदारता आदि शुणों में प्रसिद्ध है और जिसका राज्य पहिले सारे भारतवर्ष पर रहा

<sup>† &#</sup>x27; भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की सामग्री ' नामक लेख में, जो पुस्तकाकार भी छपा है, मैंने यहां के प्राचीन इतिहास की उपलब्ध सामग्री का विवरण लिखा है.

था, इतिहास पढ्ने की तरफ़ वंदी, जिससे मैंने महानुभाव कर्नेज टॉड साहब का 'राजस्थान' ( राजपूत जाति ख्रोर विशेष कर राजपूताना के मुख्य मुख्य राज्यों का इतिहास ) तथा फार्वस साहव की 'रासमाला' नामक गुजरात के इतिहास की पुस्तक पढ़ी, जिससे इधर मेरी रुचि **ब्रोर भी बढ़ी स्रोर यह इच्छा हुई, कि समस्त राजपृत वंशों** का शृंखला-वद्ध प्राचीन इतिहास संग्रह करने का यस्न किया जावे. इसी काममें में वि० सं० १६४१ ( ई० स० १८८४ )से प्रवृत्त हुआ। और मेरा अवकाश का विशेष समय इसी काममें विताने लगा इस प्रसंग में एक दिन यह इच्छा हुई, कि अपनी जन्मभूमि अर्थात् सिरोहीराज्य का इति-हास पढकर वहां की जानकारी प्राप्त करूं. इसके लिये मैंने अनेक एतिहासिक पुस्तक देखे, परन्तु वहां का शृंखलावद्ध इतिहास न मिल-सका इतना ही नहीं, किन्तु किसी पुस्तक में पांच चार पत्रों से ऋधिक वहां का ऐतिहासिक वृत्तान्त न पाया, जिससे मैंने सिरोही से वहां का इतिहास प्राप्तकर अपनी जिज्ञासा पूर्ण करनी चाही, परन्तु जब वहां से यह उत्तर मिला, कि "यहां पर राज्य का कोई लिखित इतिहास नहीं है और वि० सं० १८७४ (ई० स० १८१७) में जोधपुर के महाराजा मानसिंह की फीज ने सिरोही पर हमला कर इस शहर को लूटा, उस समय यहां का दफ्तर भी उसने जला दिया, जिससे इतिहास की जो क्रुछ सामग्री यहां पर थी, वह भी सब नष्ट होगई." इस खबर के सनने से मुक्ते बड़ा ही खेद हुआ और उसी समय वहां के इतिहास की

सामग्री एकत्र कर एक नवीन इतिहास का निर्माण करना निश्चय किया

भीर जब मैलिसन साहच की 'नेटिव स्टेट्स ऑफ़ इंडिग्रा' नामक पुस्तक में यह पढ़ा, कि "राजपूताने में केवल एक सिरोहीराज्य ही ऐसा है, कि जिसने अपनी स्वतन्त्रता कायम रक्ष्मी और न मुग्लों न राटोड़ों और न मरहटों की आधीनता स्वीकार की" तब उधर मेरी हवि भीर भी बढी

वि॰ सं॰ १६४३-४४ में वंबई की एशियाटिक सोसाइटी के पुस्त-

कालय के जिन जिन पुस्तकों में सिरोही के इतिहास संवंध में जो कुछ लिखा मिला वह मैंने संग्रह किया वहीं की एक अलमारी में रासमाला के कर्त्ता प्रसिद्ध फार्वस साहव के संग्रह किये हुए हस्तिलिखत पुस्तकों के संग्रह में से भी कई एक उपयोगी वातों का पता लगा और उसी संग्रह से नाडोल के दो ताम्रपत्र तथा आबू के कई एक शिलालेखों की नक़लें भी प्राप्त हुई, जिनमें आबू के परमार तथा नाडोल के चौहान राजाओं के कुछ कुछ प्राचीन इतिहास था जब नाडोल के एक ताम्रपत्र में वहांपर चौहानों का राज्य कायम करनेवाल राजा लक्त्मण ( राव लाखणसी ) के शांकभरी (सांभर) के चौहान राजाओं के साथ के संबंध का पता

लगा तब मुक्ते वड़ा ही आनन्द हुआ और अपने कार्य की तरफ़ रुचि और उत्साह दोनों बढ़े. वि० सं० १६४४ (ई० स० १८८७) में मैने वंबई से अपने जन्मस्थान रोहेडा गांव में आकर ३ मास तक सिरोहीराज्य में भ्रमण किया और अनेक प्राचीन शिलाक्षेखों, कितने एक ताम्रपत्रों तथा भाटों ( षड़वों ) की लिखी हुई २ च्यात की पुस्तकों का पता लगाकर उनकी नक्लें की. फिर वि० सं० १९४५ के प्रारंभ में राजपूत राजाओं के प्राचीन गारव, उनकी वर्त्तमान स्थिति, उनकी सवारियों आदि के ठाठ का, जिनका अलोकिक वर्शन महानुभाव कर्नल टॉड के 'राजस्थान ' में पढ़ा था, अनुभव प्राप्त करने तथा मेवाड के प्रसिद्ध प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थानों को देखने की इच्छा से मेरा जाना उदयपुर हुआ। उस समय वहांपर 'वीग्विनोद' नाम का मेवाड़ का वृहत् इतिहास उक्त राज्य के इतिहासकार्यालय के अध्यन्त महामहोपाध्याय कविराजा रयामजट।स बना रहे थे. मेरे वहां जाने बाद थोड़े ही दिनों में में उक्त इतिहासकार्यालय का सेकेटरी नियत हुआ, जिससे मुभको भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की खोज करने का बहुत श्रव्छा मीका मिला. वहां रहकर मैंने भारतवर्ष के प्राचीन इतिहासविषयक वहत कुछ खोज की श्रोर साथ ही साथ सिरोही के इतिहास की भी बहुतसी सामग्री एकत्रित की, सिरोही तथा जोधपुर आदि प्रदेशों में जहां जहां चीहानों का राज्य रहा, वहां कई वार टौरा किया, चौहानों, परमारों तथा अन्य जिन जिन राजवंशों का सिरोहीराज्य से सम्बन्ध रहा, उन-के शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के, ऐतिहासिक पुस्तकें, भाटों की ख्यातें. चारणों के मुख से सुने हुए गीत, छुप्पय, दोहे आदि का संप्रहकर वि॰ सं॰ १९५६ ( ई॰ स॰ १८६६ ) से इस इतिहास का लिखना प्रा-रंभ किया और वि० सं० १६६१ (ई० स० १६०४) तक इसके ६ प्रकरण लिख लिये पिछले १०० वर्ष के क़रीब की वृत्तान्त लिखने में सि-रोही के दफ्तर के काग़ज़ों को देखने की आवश्यकता हुई, परन्तु मेरा रहना उदयपुर में होने से उन सबको देखने और उनसे ऐतिहासिक बातों का संग्रह करने का अवकाश मुक्तको न होने से में सिरोही गया और श्रीमान् महारावजी सर केसरीसिंहजी साहब, के सी ऐस आई , जी सी आई ई की सेवा में उपस्थित होकर इस इतिहास का जितना

हिस्सा भैंने लिखा था वह नज़र कर निवेदन किया, कि यहां से आगे का वृत्तान्त लिखने में सिरोही के दक्तर के कागृजों को देखने की आवश्य-कता है, परन्तु मुक्ते इतना अवकाश नहीं है, कि मैं यहां रहकर उनको देख सकं. इस पर श्रीमानों ने अपनी गुणमाहकता के कारण मेरा लिखा हुआ इतिहास का हिस्सा पढ़कर उसपर प्रसन्नता प्रकट की और अपने राज्य के दफ्तर के कागुज़ों को पढ़कर उनका सारांश तय्यार कर मेरे पास भेजने की आज्ञा पंडित मंछ।राम शुक्क को दी, जो उन दिनों महारा-जकुमार सरूपसिंहजी साहब के शिच्चक थे. पंडित मंछाराम शुक्ल ने वड़ी योग्यता के साथ मेरे लिये वहां के आवश्यकीय काग्ज़ों कासा-रांश तक्यार किया इतना ही नहीं, किन्तु उसके आधार पर पिछला इतिहास भी लिख भेजा, जिमके लिये में उनका उपकृत हूं, मैंने उक्त सामग्री के आधार पर वि० सं० १६६४(ई० स० १६०७) में इस इतिहास के म्रान्तिम दो प्रकरण लिख इसे समाप्त कर दिया. फिर वि० मं० १६६६ (ई० स० १६१०) झौर १६६७ (ई० स० १६११) के शीतकाल में मैंने राजपुताना

म्यूजिञ्जम अजमेर के लिये प्राचीन वस्तुओं की नलाश करने के निमित्त सिरोहीराज्य में फिर दौरा किया और उस समय जो कुछ नई वार्ते मालूम हुईं, वे तथा पिछले तीन वरसों का ब्रचान्त भी छपते समय इसमें जोड़ दिया श्रीमान् महारावजी सर केसरीसिंहजी साहव की इंग्लेंड की यात्रा का बृतान्त महता मगनलाल ने, जो इनके साथ थे, मेरे पास लिख भेजा और उसीके अनुसार वह दर्ज़ किया गया है.

राजपूताना के भिन्न भिन्न राज्यों का विस्तृत इतिहास अवतक हिन्दी भाषा में प्रसिद्ध नहीं हुआ, ऐसी दशा में यदि मेरी यह पुस्तक इतिहासप्रेमियों तथा राजपूताना के निवासियों को कुछ भी उपयोगी हो-सकी तो में अपना श्रम सफत्त समर्भुगा।

इस पुस्तक † के जिखने में मैंने अनेक संस्कृत, हिन्दी, अंध्रज़ी, फ़ारसी, उर्दू तथा कितने ही हस्तिलिखित पुस्तकों से, जिनकी सूची शेपसंग्रहनं० २ में दीगई है, सहायता जी है उनके कर्ताओं का में बहुत ही उपकृत हूं.

अजमेर∙ अचयतृतीया वि०सं०१६६⊏. े

गौरीशंकर हीराचन्द, श्रोकाः

दस पुस्ता मे जो वि॰ स॰ लिखा गया है. वह बहुधा चैत्रादि विक्रम संवन् है.

| (२) | सिराही | के इतिहाम | का सूचीपत्रः |
|-----|--------|-----------|--------------|
|-----|--------|-----------|--------------|

|                 | · <b>মূন্ত</b> • |
|-----------------|------------------|
| मुख्य पैदायश    | 2-30             |
| दुस्तकारी       | १०               |
| <b>च्योपार</b>  | १०               |
| भाषा            | १०               |
| स्योहार         | 80               |
| मेले            | 88               |
| रेलवे           | ११-१२            |
| सड़कें व रास्ते | १२               |
| डाकखाने         | १२-१३            |
| तारघर -         | १३               |
| ँ <b>मदर</b> से | <b>१</b> ३       |
| <b>अस्पता</b> ल | १३—१४            |
| टीका            | \$8              |
| राज्यप्रवन्ध    | <b>\$8—\$</b> 7  |
| फोज             | १४               |
| पुलिस           | १५-१६            |
| कृत्न व इन्साफ  | १६-१७            |
| ज़मीन की मालिकी | १७−१८            |
| जागीर           | 35-38            |
| ~               |                  |

| ) सिरोही के इतिहास का सृत्रीपन्न. |
|-----------------------------------|
|-----------------------------------|

( 8

|                     | पृष्ठ.        |
|---------------------|---------------|
| हशिकेश              | 80            |
| खराड़ी              | 80-88         |
| चन्द्रावती          | 8 \$ 8 3      |
| मृंगथला             | 83            |
| गिरवर               | 88            |
| दताणी               | 88–80         |
| नीवोरा              | 8.0           |
| वर्माग              | ३७-८६         |
| कृसमा               | 38            |
| हणादा               | ४६-५२         |
| <b>धांधपुर</b>      | ५२–५३         |
| हाथल                | ५३            |
| असावा               | ¥3-¥8         |
| टोकरां              | ષ્છ–ષ્ષ્      |
| सगापुर              | <b>५५—५</b> ६ |
| एरनपुर              | <u> ५६–५७</u> |
| शिवगंज              | <b>\</b> =    |
| স্বাৰু              | <b>५</b> =−६० |
| <b>ऋर्वुदादे</b> वी | ६०-६१         |
|                     |               |

| सिराही के डितिहार  | त का सचीपत्र. | ( H ) |  |
|--------------------|---------------|-------|--|
|                    | पृष्ठ.        |       |  |
| देलगड़ा            | <i>६१–७१</i>  |       |  |
| श्रचलगढ़           | ৩१-৩৩         |       |  |
| ञ्चोरिञ्चा         | ৩৩            |       |  |
| गुरुशिखर           | <b>৩</b> =    |       |  |
| गौमुख ( वशिष्ठ )   | 95-9E         |       |  |
| गौतम               | 30            |       |  |
| वास्थानजी          | 98-50         |       |  |
| प्रकरण दूसराः      |               |       |  |
| प्राचीन राजवंश     |               |       |  |
| मौर्य (मोरी) वंश   | ニューニを         |       |  |
| <b>च्</b> त्रपवंश् | 33-03         |       |  |
| गुप्तवंश           | ४०-१०४        |       |  |
| हूर्णवंश           | १०४-१०८       |       |  |
| <b>चै</b> सवंश     | १०⊏-११४       |       |  |
| चावड़ावंश <u>,</u> | ११५-११=       |       |  |
| गुहिलवंश           | ११≍−१२५       |       |  |
| पड़िहारवंश         | १२५-१३१       |       |  |
| सोलंकीवंश          | १३१–१४२       |       |  |
| परमारवंश           | १४२-१५६       |       |  |

## प्रकरण तीसरा.

|                                | ਬੁੲ.    |
|--------------------------------|---------|
| चौहानवंश—                      |         |
| चौहानों की उत्पत्ति            | १५७-१६१ |
| चौहानों की मुख्य शाखें         | १६२     |
| देवड़ाशाखा                     | १६२-१६३ |
| चाहमान                         | १६४     |
| वासुदेव                        | १६४     |
| सामन्तदेव                      | १६५     |
| जयराज                          | १६५     |
| विग्रहराज                      | १६५     |
| चेद्रराज                       | १६५     |
| गोपेन्द्रराज                   | ६६५     |
| दुर्जभराज                      | १६५     |
| गूवक                           | १६५-१६६ |
| चन्द्रराज                      | १६६     |
| गूवक ( दूसरा )                 | १६६     |
| चंदनर।ज                        | १६६     |
| वाक्पतिराज                     | १६६     |
| नाडोल की शाखा का सांभर से फटना | १६६-१६७ |
|                                |         |

| सिरोही के इतिहास का सुचीपत्र. |                 | ( ७ |
|-------------------------------|-----------------|-----|
|                               | वृष्ठ.          |     |
| लच्मण (राव लाखणसी)            | १६७-१७०         |     |
| शोभित (सोही)                  | १७०             |     |
| व्लिराज्                      | १७०             |     |
| े विमहपाल                     | <i>१७</i> ०     |     |
| महेन्द्र                      | १७०–१७१         |     |
| <b>भ्र</b> ग्रहिल             | <i>१७१–१७२</i>  |     |
| वालप्रसाद                     | ' ૧૭૨           |     |
| - जेन्द्रराज                  | १७२–१७३         | ,   |
| पृथ्वीपांज                    | १७३             |     |
| जोजलदेव                       | १७३             |     |
| अर्वराज ( आसराज )             | <i>१७</i> ೪–१७५ |     |

अ।ल्ह्या . केल्ह्या

समरासिंह

कीर्तिपाल (कीतू)

राजा)

जालोर की शाखा का नाडोल से फटना

( उदयसिंह और उसके पीछे के जालोर के

सिरोही की शाखा का जालोर से फटना

१७४–१७५ १७४-१७५

₹00-₹0=

३७=-१७६

₹=0-₹=₹

१८१-१८३

305

|        |                                 | •             |
|--------|---------------------------------|---------------|
|        |                                 | দৃष्ठ.        |
| मा     | नसिंह                           | १⊏३─१⊏੪       |
| प्रत   | ग्रपसिंह                        | १८४           |
| ची     | जड़                             | १८४           |
| ਤਾ     | ररोक्त चौहान राजाओं का वंशवृद्ध | १८५-१८६       |
|        | प्रकरण चाँथाः                   |               |
| महाराव | लुंभा                           | १=७—१६०       |
| "      | तेजसिंह                         | \$ E0 \$ E \$ |
| "      | कान्हड्देव                      | 888           |
| "      | सामंतिसंह                       | १८१-१८३       |
| **     | सल्ला                           | १८३           |
| 27     | रणमञ्ज                          | 539           |
| "      | शिवभाग (शोभा)                   | १९३-१९४       |
| ***    | सहस्रमल (सेंसमल)                | \$£8-\$£0     |
| 33     | लाखा                            | १६७-२०१       |
| "      | जगमाल                           | २०१–२०५       |
| "      | अ <b>लेराज</b>                  | २०५–२०६       |
| "      | रायसिंह                         | २०६–२०७       |
| "      | रूदा<br>—                       | २०७–२०=       |
| "      | उदयसिंह                         | 305-300       |

महाराव मानसिंह

ૼ**૨**૧૧<del>૦</del>૦ વર્ફેં

पृष्ट.

#### प्रकरण पांचवां.

महाराव सुरतान-

महाराव सुरतान की गदीनशीनी, देवड़ा बीजा ( वजा ) की मुसाहिबी और उपद्रव तथा महा-राव का रामसेण में जा रहना वीजा का सिरोही की गही पर वैठना २२१ राव कल्ला का सिरोही की गद्दी पर बैठना ? २२१-२२४ महाराव सुरतान का राव कल्ला से लड़कर तिरोही का राज्य पीछा लेना २२४–२२५ देवड़ा बीजा (वजा) का फिर मुसाहिब वनना और सिरोही से निकाला जाना २२५—२२६ बीकानेर के महाराव रायसिंह का सिरोही-. राज्य में आना तथा महाराव सुरतान का आधा राज्य वादशाह अक्वर को दिलाना २२६-२२७ सिरोही का आधा राज्य वादशाह अक्वर की तरफ से सीसोदिआ जगमाल को मि-बाना तथा देवड़ा वीजा का जगमाल से मेल करना २२७-२२=

· पृष्ट.

जगमाल का महाराव से विरोध करना तथा सिरोही छोड़ वादशाह अक़वर के पास जाना - जगमाल का शाही फौज के साथ सिरोही पर-

२२६ -

चढ़ आना

२३,०—२३१

दतायी की लड़ाई, सीसोदिश्रा जगमाल तथा राठोड़ रायसिंह (चन्द्रसेनोत ) श्रादि सेना-पतियों का उसमें माराजाना तथा शाही फौज का हारकर भागना

२३१-- २३४

देवड़ा वीजा (वजा) का सिरोही का राज्य पाने की आशा में वादशाह अकवर के पास जाना, वादशाह का मोटेराजा उदयसिंह (जोधपुरवाले) तथा जामवेग को फोंज के साथ सिरोही पर भेजना और वीजा का उन-के साथ लोट आना

२३४

मोटेराजा का विश्वासघात से कितनेक देवड़ों को मरवाना अपना वचन भंग होने के कारण वगड़ी के ठाकुर वैरसल राठोड़ का कुछ होकर मोटेराजा के सामने रामरतनसीहोत को मारना तथा आस्मघात करना

२३४–२३५

वास्थानजी के पास महाराव सुरतान की शाही

पृष्ठ.

२४६--२५०

फौज से लड़ाई ऋौर उसमें देवड़ा वीजा का माराजाना, जामबेग के भाई का घायल होना तथा शाही फौज का भागना २३५ मोटेराजा का निराश होकर मुल्कको खूटने बाद सेना सहित लौटजाना २३५ अवुलफज़ल के अक़बरनामे में लिखा हुआ महाराव सुरतान का वृत्तान्त २३६-२४० कर्नल टॉड साहब का लिखा हुआ महाराव सुर-तान का हाल २४० महाराव सुरतान की वीरता, स्वतन्त्रप्रियता, दानशीलता आदि 280-388 प्रकरण छठाः महाराद राजसिंह---

महाराव का अपने छोटे भाई सूरसिंह से विरोध २४५-२४६

महाराव अर्खेराज ( दूसरे )— देवड़ा पृथ्वीराज का भीनमाल के इलाक़े में

महाराव को मारना

देवड़ा पृथ्वीराज का मुसाहिव वनना और

|                                             | ਪੌੜ•        |
|---------------------------------------------|-------------|
| जारहना और वहीं माराजाना                     | २५०–२५१     |
| महाराव का लखावतों को मास्कर अपने पिता       |             |
| का वैर लेना                                 | २५१–२५२     |
| -<br>महाराव की फौज की नींवज पर चढाई         | २५३         |
| महाराव का अपने वड़े कुंवर उटयभान को         |             |
| मारना                                       | २५४         |
| <b>ढेह</b> सी के बादशाह शाहजहां के शाहज़ादे |             |
| दाराशिकोह का निशान ( महाराव के नाम )        | २५५–२५५     |
| शाहजहां वादशाह के शाहज़ादे मुराटवस्ज़       | •           |
| का निशान                                    | २४६         |
| शाहज़ादे दाराशिकोह का दुसरा निशान           | २४६–२५७     |
| शाहज़ादे मुरादवरश का निशान                  | २४७-२४=     |
| वादशाह शाहजहां का फ़र्मान                   | २४≒–२४६     |
| शाहज़ादे दाराशिकोह के ३ निशान               | २५६–२६२     |
| महारात्र उदयसिंह ( दूसरे )                  | २६३         |
| ,, वैरीशाल                                  | २६३–२६⊏     |
| ,, छत्रशाल ( हुर्जनसिंह )                   | <b>৽</b> ६८ |
| ,, मानसिंह                                  | २६⊏-२७०     |
| " पृथ्वीराज                                 | २७०         |

|                                             | पृष्ट.        |
|---------------------------------------------|---------------|
| महाराव तस्तृतिह                             | २७०           |
| ,, जगत्सिंह                                 | २७१           |
| प्रकरण सातवां.                              |               |
| महाराव वैरीशाल ( दूसरे )                    | २७२–२७=       |
| ं,, उद्यभाग                                 | २७⊏–२८३       |
| महाराव शिवसिंह—                             |               |
| महाराव उदयभाग को नज़रक़ैद कर राज्य          |               |
| का प्रवन्ध करना                             | २=३-२=५       |
| सर्कार ऋंग्रेज़ी के साथ ब्रहदनामा करना      | २८५–२६२       |
| पोलिटिकल एजंट का नियत होना                  | 282           |
| नींवज के ठाकुर रायसिंह पर फौजकशी ऋोर        |               |
| उसका तावे होना                              | २६२–२६५       |
| पालनपुरवालों के दवाये हुए गांवों में से कि- |               |
| ेतने एक कापीछ। मिलना                        | <b>₹</b> 8¥   |
| भाखर के बासियों को तावेकर खेती पर लगान      | <b>१ २</b> ६६ |
| पोलिटिकल एजेंटी का उठ जाना                  | 28.७          |
| उदयपुर के महाराणा जवानसिंह का ऋावृ की       |               |
| यात्रा करना                                 | २६७           |
| एरनपुर की छावनी का कायम होना                | २६८           |
| 9                                           |               |

|                                             | पृष्ठ.          |
|---------------------------------------------|-----------------|
| गिरवर का पट्टा ख़ालसे करना                  | २६६-३००         |
| सर्दारों के आपस के वखेड़ों को मिटाना        | ३००−३०१         |
| ष्प्राचू पर सेनिटेरिअम चनाने के लिये सर्कार |                 |
| श्रंयज़ी को ज़मीन टेना                      | <b>१०१</b> —३०३ |
| महाराव उदयभाग का नज़रक़ैद की हासत           |                 |
| में परलोकवास श्रीर महाराव शिवसिंह की        |                 |
| गद्दीनशीनी                                  | <i>६०३–३०४</i>  |
| वागियों को सज़ा देना                        | ५०४—३०४         |
| सर्कश सर्दारों को सज़ा टेना                 | २०५-२०७         |
| भटाग्रा के ठाकुर नाथूसिंह का बाग़ी होना     | ३०७–३०=         |
| शिवगंज बसाना                                | 30€-20€         |
| सर्कार अंग्रेज़ी की फौज का गृदर करना        | ३१०-३११         |
| गृदर के समय महाराव का सर्कार अंग्रेज़ी की   |                 |
| सहायता करना तथा इस ख़ैरख्वाही के लिये       |                 |
| सर्कार की तरफ से ख़िराज आधा होना            | ३११—३१३         |
| कितने एक सर्टारों का फ़साद करना और म-       |                 |
| हाराव का उनको सज्जा ढेना                    | ₹१३—३१४         |
| महाराजकुमार गुमानसिंह का ऋात्मघात करना      | 388             |
| महाराव का स्वर्गवास आदि                     | 388−38€         |

|                                           | ર્ષેક.  |
|-------------------------------------------|---------|
| महाराव शिवसिंह की महाराणियां, महाराज-     |         |
| कुमार तथा राजकुमारियां                    | 395-095 |
| हाराव उम्मेदसिंह—                         |         |
| महाराव के छोटे भाइयों का फ़साद            | ३२०-३२१ |
| वंशपरंपरा के लिये गोद लेने की सनद का      |         |
| सर्कार अंग्रेज़ी से मिलना                 | ३२१     |
| महाराव का अपने छोटे भाइयों को राजी क-     |         |
| रना तथा उनको जागीरें देना                 | ३२१-३२२ |
| ईडर के महाराजा जवानिसह का आबू की          |         |
| यात्रा करना                               | ३२३     |
| सुपरइंटी का उठजाना झोर महाराव को          |         |
| राज्य का अधिकार मिलना                     | ३२३     |
| भाखर के यासियों को सज़ा दैना              | ३२३-३२४ |
| आयू पर गवर्नमेंट के कितने एक कृानृन जारी  |         |
| करने की मंजूरी देना                       | ३२४–३२४ |
| अपने राज्य में मदरसों का कायम करना        | ३२५–३२६ |
| भाखर का दौरा कर वहां परथानों का बंदो-     |         |
| बस्त करना तथा देलदर के भाटों को सज़ा देना | ३२७-३२⊏ |

भटागा के ठाकुर नाथूसिंह का फिर वागी होना ३२६-३३१

дg.

संवत् १६२५ का वड़ा कहत पड़ना और उस समय प्रजा की रचा करना ३३१—३३२ रांबाड़े के ठाकुर शादिलसिंह का वागी होकर केंद्र होना तथा बटना \$\$\$—\$\$X महाराव का स्वर्गवास **\$3**7 प्रकरण आठवां.

महाराव सर केसरीसिंहजी साहब-महारावजी साहब का विद्याभ्यास, कुसरत श्रादि ३३६-३३= गदीनशीनी, भारी वरखा का होना तथा राज्य का अधिकार मिलना કેફ્ફ–⊐ફેફ્ इनकी गद्दीनशींनी के समय की राज्य की दशा ३३६-३७० सुधारने के उपाय 380-388 काशी, प्रयाग आदि की यात्रा तथा कलकत्ते की सेर करना और सिरोही मे केसरविलास बगीचे का वनाना ३४२ महारावजी साहव की योग्यता के विषय में कर्नल व्लैंर की राय ३४२—३८३ सर्कार हिन्द की तरफ़ से शाही फंडे का मिलना ३४३-३४४

|                                              | पृष्ठ-  |
|----------------------------------------------|---------|
| बग्घीखाना बनाना                              | 388     |
| सर्कार हिन्द के साथ नमक का अहदनामा होना      | इश्र    |
| वजावतों का फ़साद                             | ३४५–३४७ |
| रांबाड़े के ठाकुर शार्दूलर्सिह का बाग़ी होना |         |
| तथा उसको मौत की सज़ा मिलना                   | ३४७३४⊏  |
| राजपूताना मालवा रेलवे का खुलना               | 385-28€ |
| इंगरपुर के महारावल उदयसिंह का आवृ पर         |         |
| पधारना                                       | ३४६     |
| महारावजी साहब का हरिद्वार की यात्रा तथा      |         |
| जयपुर, अजवर आदि की सेर करना                  | 985-340 |
| खराड़ी (केसरगंज ) में कोठी तथा धर्मशाला      |         |
| का बनाना तथा वंबई की सेर व द्रारिका की       |         |
| यात्रा करना -                                | ३५०—३५१ |
| सर्कार हिन्द की तरफ़ से वंशपरंपरा के सिये    |         |
| ' महाराव ' का ख़िताब मिखना                   | ३५२–३५४ |
| महाराजकुमार सरूपसिंहजी साहब का जन्म          | ३५४४    |
| कितनेक जागीरदारों के आपस के कगड़ों का        |         |
| मिटाना                                       | ३५४—३५६ |
| श्रीमान प्रिंस ऐतवर्ट विकटर साहब का आव-      |         |

प्रष्ट.

महरूमे आवकारी का प्रवंध करना १०२-४०३ महारावजी साहव का इंग्लेंड की सफ्र करना १०३-४९५ श्रीमान् भारतेश्वर सप्तम ऐडवर्ड महोदय का स्वर्गवास होना १९६-४९७ महाराजकुमार सरूपसिंहजी साहव का 'मुसाहिवआला' के पद पर नियत होना १९६-४२२ श्रेष संग्रह नं० १०

सिरोही के चौहान राजाओं का नक्शा (गदी-नशीनी के संवत् सहित ) ४२३-४२४

शेप संग्रह नं० २.

उन पुस्तकों की नामावली, जिनसे इस पुस्तक के बनाने में सहायता लीगई. १२५-४२८

# सिरोहीराज्य का इतिहास.

\*

# प्रकरगा पहिला.

4712EK

# भूगोल-सम्बन्धी वृत्तानत.

सिरोहीराज्य ‡ राजपूताने के दिचिया-पश्चिमी हिस्से में २४ २० छीर २५ १७ उत्तर छचांश तथा ७२ १६ छीर ७३ १० पूर्व रेखांश के बीच हैं. इसका चेत्रफल १९६४ मील † मुख्या हैं.

्रै जिम देश को इस समय 'सिरोही का राज्य' कहते हैं उसका प्राचीन नाम ' अर्थुदरेश ' अर्थान् आयू का गुरूक था, जैशा कि पुराखों में छिखा मिलता है, परन्तु जब से सिरोही नगर क्साया जाकर राजधानी बना तब से 'सिरोही का राज्य ' कहलाया.

सिरोही शब्द की उत्पत्ति 'सिरण्या' से मानी जाती है-सिरण्या नामक पर्वतश्रेया के नीचे इस शहर के यसने के कारण इसका नाम सिरोही होना बतलाते हैं. कोई कोई 'शिवपुरी' नाम में सिरोही कहलाना भी मानते हैं, परन्तु ' सिरोही ' शब्द शिवपुरी के विनस्तत सिरण्ये से अधिक भिलता हुआ है और पुरानी कविता में सिरोही के स्थान पर सिरण्या शब्द का प्रयोग भी मिलता है.

पहिलो बार छपे हुए ' शाजपूताना गैज़ेटिकार 'से सिरोहीराज्य का क्षेत्रफल ३०२० सील सुरव्या होना लिखा है, जो ठीक नहीं जचता स्।िम्। च्हसकी उत्तर में मारवाइ, दिच्च में पालनपुर श्रीर दांता, दिच्च पूर्व में ईडर, पूर्व में मेवाड़ तथा मारवाड़ श्रीर पश्चिम में मारवाड़ हैं।

पर्वत्श्रेणि[-दांता, ईडर और मेवाड़ की सीमा की तरफ़ का हिस्सा आड़ावला ( अर्वली ) पहाड़ से ढका हुआ है. इस पहाड़ी श्रेणी की पश्चिम में थोड़ीसी समान भूमि है, जिसमें होकर राजपूताना मालवा रेलवे निकली हैं उस समान भूमि की पश्चिम में फिर प्रसिद्ध आबू का पहाड़ आगया है, जिसका सिल्सिला उत्तर-पूर्व में एरनपुर के निकट तक चला गया है रियासत के उत्तरी तथा पश्चिमी हिस्से की भूमि समान है. उसमें भी कई अलग अलग पहाड़ियां आगई है.

इस राज्य के पहाड़ी सिल्सिले में सबसे ऊंचा आवृपहाड़ है, जिसका ऊपर का हिस्सा लंबाई में १२ माइल और चौंड़ाई में २ से ३ माइल तक है, इसकी कुदरती शोभा वड़ी ही सुन्दर हे, आबू के बाज़ार के आसपास का हिस्सा समुद्र की सतह से क़रीब ४००० फीट ऊंचा है, इस पहाड़ का सबसे ऊंचा शिखर, जो ' गुरुशिखर ' नाम से प्रसिद्ध है, समुद्र की सतह से ४६५० फीट ऊंचा है, हिमालय और नी-लगिरि के बीच के प्रदेश में इतनी ऊंचाई का दूसरा कोई पहाड़ी शिंखर नहीं है, इसकी शीतलता के कारण राजपूताने के एउंट गर्वनर-जनरल साहब का यह मुख्य निवासस्थान है और राजपूताना चग़ेरह के राजा तथा धनाट्य लोग गरमी के दिनों में यहां आकर रहा करते हैं.

श्रावृ के उत्तर की पर्वतश्रेणी सिरोही के पास होती हुई पूर्व में मुड़कर मारवाड़ की सीमा तक चली गई है, जिसमें २००० से २४०० फीट की ऊंचाई के कई शिखर हैं. इस श्रेणी की उत्तर-पश्चिम में एक श्रवग ही पहाड़ी श्रेणी श्रागई है, जो 'माळ का मगरा ' नाम से प्रसिद्ध है और मारवाड़ की सीमा तक चली गई है. इसकी श्राधिक से श्रिक ऊंचाई २०३० फीट है.

आवू से दिन्ति और पिश्चम की पहाड़ी श्रोणियां पालनपुर राज्य में चली गई हैं, जिनमें से 'चोटीला 'नामक पहाड़ की ऊंचाई २७४४ और उससे आगे के 'जयराज 'की ३५७५ फीट हैं।

आवू से पश्चिम में, राज्य की दिचिश-पश्चिमी सीमा के निकद नंदवार (नांदवशा) नामकी पहाड़ियां हैं, जो नींवज की पहाड़ियां भी कहलाती हैं. उनकी अधिक से अधिक ऊंचाई ३२७७ फीट है. इन से उत्तर में भी कई एक श्रलग श्रलग पहाड़ियां आगई हैं.

नदी-इस राज्य में छोटी छोटी कई नदियां हैं, परन्तु साल-भर वहने वाली एक भी नहीं हैं. उनमें मुख्य मुख्य ये हैं:--

ै पश्चिमी † बनास-इसमें कई जगह सालभर पानी रहता हैं। यह नदी शहर सिरोही के पूर्व की पहाड़ियों से निकलती है और भाड़ोबी के पास से दिचिए की तरफ मुड़कर आवृरोड़ (खराड़ी)

<sup>†</sup> राजपूताने में बनास नाम की दो निदया होने के कारण इसको पिड्चिमी बनास लिखा है पूर्वी बनास मेवाड़ में निकल कर चंबल में जा मिलवी है.

व सांतपुर के पास बहती हुई पालनपुर राज्य में होकर कच्छ के रण में जा गिरती हैं-

सूकली-यह नदी नाएं (जोधपुर राज्य में) के पास से निकल कर सिरोही राज्य में दाख़िल होती हैं, ब्रीर उत्तर-पश्चिम में बहतां हुई लएएदरा व रांवाड़ा के पास होकर मारवाड़ की सीमा में जाकर जवाई में मिल जाती है.

खारी—यह सिरोही से उत्तर-पूर्व की पहाड़ियों से निकलती है श्रीर उत्तर-पश्चिम में बहती हुई सांबली, लोटीवाड़ा व उमेदगढ़ के पास होकर जोधपुर राज्य में प्रवेश करती है, जहां पर जवाई में मिलजाती है।

कृष्णावती-यह नदी आबू से उत्तर की पहाड़ी श्रेग्री से निकलती है और उत्तर-पश्चिम में वहती हुई मीरपुर, मामावली, पाडीव वग़ेरह के पास होकर उमेदगढ़ के पास खारी में जा गिरती है.

सूकली ( दूसरी )-यह आवृ की उत्तर से निकलकर दिन्या-पश्चिम में वहती हुई पोइत्रां, हाथल, सेलवाड़ा, खरोंटी और जवादा के पास होती हुई पालनपुर राज्य में जाकर बनास में मिल जाती है.

तालाव-इस राज्य में बहुत बड़ा तालाव कोई नहीं है. आवृपर का 'नली' तालाव छोटा होनेपर भी आवृ की शोभा को बढ़ाता है. खराड़ी से मिल पश्चिम में 'चंडेला', पींडवाड़े के पास 'डायामंड जुविली टेंक' (तालाव) जो स्वर्गवासिनी श्रीमती भारतेश्वरी महाराणी विक्टोरिया की डायमंड जुविली की यादगार में वर्तमान महारावजी साहय ने बनवाया है. ये दोनों तालाव खेती के लिये उपयोगी हैं. सिरोही के पास तीन तालाव हैं, जिनमें मुख्य मानसरोवर है. इसका काम अवतक जारी है. इसमें साल भर तक बहुत पानी रहता है, जिससे सिरोही के लोगों को जलका बढ़ा ही आराम होगया है. यह तालाव भी श्री-मान् वर्तमान महारावजी साहव ने अपनी प्रजा के आराम के लिये बनवाया है, और अपनी स्वर्गवासिनी महाराखी मानकंवर (धरमपुर वालों) के नाम पर से इसका नाम मानसरोवर रक्खा है इनके अलावा और भी छोटे छोटे बहुत से तालाव हैं, परन्तु उनमें से एक भी वर्णन के योग्य नहीं है.

स्विनिज्ञपदार्थ-सिरोही राज्य में अब तक 'जीऑलॉजिकल् सवें' अर्थात् खिनज पदार्थों की खोज नहीं हुई, जिससे खानिज पदार्थों का ठीक ठीक हाल मालूम नहीं हुआ। इमारती काम का पत्थर तथा पत्थर की पिट्टियां कई जगह निकलती हैं। चूना बनाने का पत्थर आबूरोड़ के पास तथा दूसरी कई जगह बहुतायत से निकलता है। राजपूताना मालवा रेलवे अपनी ज़रूरत के लिये इस किस्म का पत्थर आबूरोड़ के पाससे लेती हैं। यह भी सुना गया है कि आबू पर रेलवे स्कूल से थोड़ी दूरी पर स्फटिक की खान है, जिसमें से बड़े वड़े स्फटिक निकल सकते हैं। आबू पर उत्तरज और शैरगांव के बीच पुष्कर नामक प्राचीन तीर्थस्थान के पास संगमर्मर की खान है, जहां से पहिले बहुत पत्थर निकाला

गया था. आवृ पर के प्रसिद्ध देखवाड़ा के जैनमंदिरों में भी इस खान-का परथर कुछ कुछ काम में आया हो ऐसा अनुमान होता है. सेखवाड़ा (अनादा से पश्चिम में), सेरवा तथा पेरवा की खानों से भी संगममिर बहुत निकलता है, जो उत्तम गिना जाता है अश्रक कई जगह मिलना है, और सीसा, तांवा, लोहा, गंधक, फिटकड़ी, सुरमा तथा सोमल की भी खानों का होना सुना जाता है.

वनस्पिति-सिरोही राज्य का क्रीव क्रीव तीसरा भाग जंगलों से भरा हुआ है, जिनमें अनेक प्रकार के वृच्चादि पाये जाते हैं. उनमें मुख्य केर, धव, क्षेजड़ा, आंवला, बैर, बवूल, पीलू, ढाक, वांस, आम, सीसम, जामन, कचनार, हलदू, बेल, टीमरू, सेमल, गूलर, धामन, नीम, रायण, पीपल, बड़, इमली, थूअर आदि हैं.

जंगली जानवर और पत्ती आदि-ऐसा सुना जाता है, कि
पिहेले इस राज्य में सिंह भी थे, परन्तु अव नहीं रहे. वाघ पिहेले अधिकता
से पाये जाते थे, जिनसे पशुओं का वड़ा नुकसान होता था, परन्तु वि०
सं० १६४६ (ई० स० १=६६) के बड़े कहत के वक्त से उनकी कमी
होगई है. चीते, मेड़िये, जरस, रींछ, हिरख, सांभर, चीतल, सुअर,
रोभ (नीलगाय), ख़रगोश आदि जानवर भी बहुत हैं. जंगली पिच्छों
में दो तीन किस्म के तीतर, बटेर, जंगली मुर्ग आदि जंगलों में पाये
जाते हैं. मछिलयां बनास नदी या तालावों के सिवाय कम मिलती हैं,
और मछिलयों की शिकार करनेवाले बुगले, सारस, ढींच वंगें,रा परंद

जलस्थानों के निकट ही पाये जाते हैं. गांवों के पास मोर और कवृतर बहुत होते हैं, जिनको मारने की सख्त मनाई हैं: बंदरों का उपद्रव सर्वत्र पाया जाता है.

आवहवा—यहां की आवहवा तन्दुरुस्ती के लिये अच्छी हैं.हैज़ा यहां कम होता है, गर्मी भी ज़ियादह नहीं पड़ती. मई और जून में गरम हवा जिसको 'लू 'कहते हैं. चलती है, परन्तु आवू तथा दूसरे ऊंचाई वाले हिस्से ठंढे रहते हैं. चर्ली भी अधिक नहीं पड़ती और कम असे तक रहती है, परन्तु आवृ पर सूव पड़ती है. राज्य में वरखा की औसत करीव १६ इंच के हैं, परन्तु आवृ की ऊंचाई के कारण वहां की औसत ६६ इंच के कृरीव है.

वर्सात के अंत में मोसमी बुख़ार हो जाता है, और वाळा (नेरु) की बीमारी कहीं कहीं अधिकता से पाई जाती है. दूसरी बीमारियों में गुजराती, दस्त, पेविश, तिझी, वादी वगैरा मुख्य हैं. शीतला की बीमारी अब बहुत कम होती है. भ्रेग की बीमारी इस राज्य में ई॰ स॰ १८६६ (वि॰ सं॰ १६५६) तक नहीं हुई. उस वर्षमें बाहर से आये हुए इस बीमारी वाले १ मनुष्य आवृरोड (खराड़ी) में मरे, तबसे इस बीमारी का प्रवेश इस राज्य में न हो, इसका पूरा पूरा वन्दोवस्त रक्तवा गया, और बीमारीवाले स्थानों से आनेवालों के लिये कारंटाइन का वन्दोवस्त किया गया, जिससे साल भर तक राज्य भरमें शांति रही, परन्तु ई॰ स० १८६७ (वि॰ सं॰ १९५४) के नवम्बर महीने

में पूना से आया हुआ एक धनवान् महाजन, जो वीमार था, किसी युक्ति से तिवरी गांव में पहुंचा और दूसरे ही दिन ग्रेग से मर गया तब से ही इस राज्य में ग्रेग का प्रवेश हुआ फिर समय समय पर रोहेडा, सिरोही, शिवगंज आदि कई जगह पर ग्रेग फैला

आवादी-इसराज्य में अवतक चार वार मर्दमशुमारी हुई है.जिससे पाया जाता है, कि यहां की आवादी ई॰ स॰ १८८१ में १४२२०३.ई॰ स०१८६१ में १८०८३६,ई॰ स॰ १८०१ में १४४४४४४ और ई॰ स०१६६१ में १८८८ में आवादी कम होने के दो कारण हुए, एक तो वि॰ सं० १८४६ (ई॰ स॰ १८८८) का भारी कहत और दूसरा वि॰ सं० १८४७ (ई॰ स॰ १८००) में खुवार की वीमारी का वड़े ज़ोर से होना.

धर्म-यहां के लोगों में मुख्य धर्म तीन हैं, हिन्दु, मुसल्मान श्रोर ईसाई- पारसियों के धर्म को मानने वाले यहां वहुत ही कम हैं, श्रोर व भी नौकरी या व्योपार के कारण इधर रहते हैं.

जातियां—हिन्दुओं में ब्राह्मण, राजपूत, महाजन, चारण, माली, दर्ज़ी, सुनार, लुहार, सुधार, (वढ़ई) कुम्भार, नाई, धोवी, घांची, कुनवी, कोली, गोसांई. बेरागी, रेवारी, ढोली, ढेड़ ( चमार ), सरगड़े, भंगी आदि कई जातियां हैं जंगली जातियों में यहां पर भील, गरासिये, भीखे और मोगिये हैं. मुसल्मानों में शेख, सैथ्यद और पठान मुख्य हैं.

पेशा-यहां के लोगों में से अधिकतर खेती करते हैं. कितने ही गाय. भेंस, भेड़, वकरी आदि जानवरों को पाल कर उन्हीं पर अपना

निर्वाह करते हैं; कई व्योपार, नौकरी, दस्तकारी या मज़दूरी करते हैं, और कितने ही वंबई आदि दिचिए के शहरों में जाकर नौकरी या व्योपार करते हैं.

पोशाक न्याहाण, राजपूत और महाजन आदि अक्सर कुरता या लंबा अंगरखा, धोती (कोई कोई पायजामा ) और पाग पहिनते हैं धोड़े बरसों से पाग की जगह साफा बांधने का प्रचार बढ़ता जाता है. देहाती लोग और भील, मीने आदि घुटनों तक मोटे कपड़े की धोती व कमरी अंगरखी पहिनते हैं और सिर पर मोटा कपड़ा, जिसको 'पोतिआ' कहते हैं, बांधते हैं तथा रेज़े का पिछेवड़ा अक्सर पास रखते हैं. पहिले खेती करनेवालों तथा देहाती लोगों में जांधिया (कझनी) पहिनने की प्रधा थी, जो अब क्रीव क्रीव उठ गयी है.

मुख्य पदायश-यहां की पैदायश में मुख्य गेहूं, जब, मक्की, तिल, सरमूं, बाजरा, मंग, मोठ, उड़ट, कुलथ, करांग, चीना, कूरी, बरठी, कोदरा, माल, मखचा, सांवलाई, चना, गवार, सख, अंवाड़ी, गल्ला, रुई, तंवाकू आदि हैं- मूली, बेंगन, मेथी, गाजर, मिर्च, पिआज़ आदि तर्कारियां अक्सर गांवों में वोई जाती हैं- आवृ, सिरोही, खराड़ी व ऐरन्पुर में अब कई तरह की अंग्रेज़ी तर्कारियों तथा आल् की भी खेती होने लगी है- फलों में आम, जामुन, अमरूद, वेर, खजूर, गूंदा, महुआ, करोंदा आदि मुख्य हैं- खेतों में ककड़ियां, भींडी, तोरी आदि भी चौमासे में वोई जाती हैं और नदियों में खर-

वृजे होते हैं. आवृ आदि में अव अंगूर, दाडम तथा कई तरह के अंग्रेज़ी सेवे भी होने लगे हैं.

दस्तकारी—दस्तकारी में यहां पर मुख्य तलवार है, जिसकी प्रसिद्धि हिन्दुस्तान भर में हैं तलवार के अतिरिक्त कटार, छुरी, भाला, तीर और कमान भी वनते हैं कई गांत्रों में रेज़े का कपड़ा धनता है और कपड़े रंगे व छापे भी जाते हैं. सोने चांदी के ज़ेवर और तलवारों की मूठों पर सोने चांदी का काम भी अच्छा होता है.

ठ्यीपार — ज्योपार के लिये प्रसिद्ध जगह खराड़ी, सिरोही, रोहेड़ा, शिवगंज और पींडवाड़ा हैं यहां से निकास होनेवाली चीज़ों में मुख्य गेहूं, जब, मक्की, तिल, सरसूं, चमड़ा, ऊन, रूई, गूंद, शहद, मोम, घी, बैल, भेड़, बकरी आदि हैं, और बाहर से आनेवाली चीज़ों में मुख्य शक्कर, गुड़, नमक, आफ़्रियून, तंवाक्, मिट्टी का तेल, हाथी-दांत, सब तरह का कपड़ा, लोहा, सीसा, तांवा, पीतल, सोना, चांदी आदि हैं, और क़रीब क़रीब दूसरी सबही आवश्यक चीज़ें वाहर से आती हैं. बाहर से आनेवाली चीज़ों में से आधिकतर बंबई या गुजरात की तरफ़ से आती हैं. अफ़्रियून मालवा और मेवाड़ से आता है.

भ[प[-यहां की भाषा गुजराती-मिश्रित मारवाड़ी है.

र्योहार-यहां पर हिन्दुओं के त्योहारों में मुख्य होली, राखी, दशहरा और दिवाली हैं. इनके अतिरिक्त तीज, गणगीर आदि स्त्रियों के त्योहार हैं. मुसल्मानों के त्योहारों में मुख्य दोनों ईद व ताज़िये हैं. जावाल, कालंद्री, मडार श्रीर पींड्वाड़ा.

तारघर-आवृ, आवृरोड़, ऐरन्पुर और सिरोही में तारघर t हैं, जिनमें से पिछले ३ डाकख़ानों में शामिल हैं-

मदर्से सिरोही में एक मदरसा है. जिसमें मिडल तक अथेज़ी तथा हिन्दी और उर्द की पढ़ाई होती हैं। राज्य के ख़र्च से चलनेवाला केवल एक यही मदरसा हैं।

आव्रोड़ में रेलवे की तरफ से रेलवे के यूरोपिअन व यूरेशिअन नौकरों के लड़कों के लिये अंभ्रेज़ी मदरसा और दूसरों के लिये 'ऐंग्लो-वनीक्यूलर हाईस्कूल' हैं, जिसको सर्कार अंभ्रेज़ी से भी सहायता मिलती हैं आव् पर अंभ्रेज़ सिपाहियों के लड़कों के लिये लॉरेन्सस्कूल, यूरोपि-अन तथा यूरेशिअनों के लड़कों के वास्ते 'हाईस्कूल' और दूसरों के लिये एक 'वनीक्यूलर' स्कूल भी हैं.

इन मदरसों के अतिरिक्त कई गांवों में देशी पाठशालाएं भी हैं, जो लोगों की तरफ़ से चलती हैं. उनमें लड़के हिसाब तथा हिन्दी का लिखना पढ़ना सीखते हैं. सन् १६०१ की मर्दुम शुमारी से पाया जाता है, कि इस राज्य की आवादी में से १०५६० मनुष्य अर्थात् फी सैंकड़ा १३ मनुष्य लिखना पढ़ना जानते हैं. राजधूताने के किसी दूसरे राज्य में पढ़ना लिखना जाननेवालों की इतनी औसत नहीं है.

अम्पताल-सिरोही में 'कौस्थवेट हॉस्पिटल' तथा पैलेस डि-

<sup>. ं</sup> दनके सिवाय रेलवे के सब स्टेशनों से भी तार भेजे जा सकते हैं.

इतना ही नहीं, किन्तु पहिले के अकाल से लगभग २६ गुना सस्ता विका, जिसका कारण वाहर से माल लाने का सुभीता ही था, जो इस रेलके सवय से हुआ।

स्ट्रेंसे व रास्ते—आगरे से अहमदावाद जानेवाली बड़ी सड़क, जो ई० स० १८७१ और १८७६ के बीच सर्कार अंग्रेज़ी ने बनवाई थी, ६८ मील इसराज्य में होकर निकली हैं आबूरोड़ से आवृ तक १८ मील लंबी कक्षर छटी हुई पक्की सड़क बनी हैं यह सड़क † भी सर्कार अंग्रेज़ी ने बनवाई है और इसकी मरम्मत भी सर्कार की ही ओर से होती हैं.

ाज्य की तरफ़ से बनीहुई सड़कें ये हैं:—पींडवाड़ा के स्टेशन से सिरोही तक १६ माइल, रोहेड़ा के स्टेशन से कोटड़े की छावनी को जाने वाली सड़क का इस राज्य की हद तक का हिस्सा (१७ माइल) और आव्रोड़ स्टेशन से प्रसिद्ध अंवा भवानी को जानेवाली सड़क का इस राज्य की सीमा तक का हिस्सा ये सब कची (विना कङ्कर कुटी हुईं) सड़कें हैं, जिनकी मरम्मत राज्य से होती हैं.

डाक्ख् नि इस राज्य में सर्कार अंग्रेज़ी के १२ डाकख़ाने-आवृ, आवृरोड़, ऐरन्पुर, रोहेड़ा, रोहेड़ा स्टेशन, सिरोही, पाडीव, हणाद्रा,

<sup>ं</sup> इस सब्क पर बनास नदी का बढ़ा पुल ' जो रजवाड़ा बिज ' कहलाता है, सराईं से बोड़े अन्तर पर बना है, जिसका आधा सुर्वा सर्कार अंग्रेज़ों ने और बाकी का राजपूताना के रईसों ने दिवा है.

जावाल, कालंद्री, मडार ऋौर पींड्वाड़ा-

तारघर - आवृ, आवृरोड़, ऐरन्पुर और सिरोही में तारघर । हैं, जिनमें से पिछले ३ डाकखानों में शामिल हैं-

मृद्र्से—िसिरोही में एक मदरसा है, जिसमें मिडल तक अंग्रेज़ी तथा हिन्दी और उर्द् की पढ़ाई होती हैं। राज्य के खर्च से चलनेवाला केवल एक यही मदरसा हैं।

आव्रोड़ में रेलवे की तरफ़ से रेलवे के यूरोपिश्रन व युरेशिश्रन नोकरों के लड़कों के लिये अंग्रेज़ी मदरसा और दूसरों के लिये 'पेंग्लो-वनीक्यूलर हाईस्कूल' है, जिसको सर्कार अंग्रेज़ी से भी सहायता मिलती है. आव् पर अंग्रेज़ सिपाहियों के लड़कों के लिये लॉरेन्सस्कूल, यूरोपि-श्रन तथा यूरेशिश्रनों के लड़कों के वास्ते 'हाईस्कृल ' और दूसरों के लिये एक 'वनीक्यूलर 'स्कूल भी है.

इन मदरसों के अतिरिक्त कई गांवों में देशी पाठशालाएं भी हैं, जो बोगों की तरफ़ से चलती हैं उनमें लड़के हिसाब तथा हिन्दी का लिखना पढ़ना सीखते हैं सन् १६०१ की महुम शुमारी से पाया जाता है, कि इस राज्य की आवादी में से १०५६० मनुष्य अर्थात् फ़ी सैकड़ा १३ मनुष्य लिखना पढ़ना जानते हैं राजधूताने के किसी दूसरे राज्य में पढ़ना लिखना जाननेवालों की इतनी औसत नहीं है.

अर्पताल-सिरोही में 'क्रोस्थवट हॉस्पिटल ' तथा पैलेस डि-

<sup>. !</sup> इनके सिवाय रेलवे के सब स्टेशनों से भी तार भेजे जा सकते हैं.

स्पेन्सरी ( महलों का दवाख़ाना ) है, और शिवगंज में भी एक शफ़ाख़ाना है. ये तीनों राज्य के ख़र्च से चलते हैं. इनके सिवाय आवू पर ऐडम्स मेमोरिअल हॉस्पिटल, तथा आवूरोड़ ( खराड़ी ) में चैरिटेवल हॉस्पिटल ( धर्मादा शफाख़ाना ) है. ये दोनों गवमेंट की सहायता और चंदे से चलते हैं. इनके सिवाय आवृ पर सर्कारी लश्कर का हॉस्पिटल, एरन्पुर की छावनी का अस्पताल तथा आवूरोड़ पर रेलवे नौकरों का अस्पताल भी है.

टीका-इस राज्य में शीतला का टीका लगाने का काम सन् १०५६ ई॰ में पहिले पहिल प्रारंभ हुआ। उस समय लोग उसके फ़ायदों को न जानने के कारण उसको वुरा सममते थे और उसके डरके मारे बच्चों को छिपा देते थे, परन्तु ज्यों ज्यों उसके फ़ायदे उनके ध्यान में आने लगे, त्यों त्यों उनकी शंका मिटती गई और अब ने ख़शी से अपने बच्चों के टीका लगवाते हैं। अब सालभर में ४००० से अधिक बच्चों के टीका लगाया जाता है, जिसके वास्ते राज्य की तरफ़ से दो टीका लगानेवाले नियत हैं और एक तीसरा आबू की म्युनिसिपैलिटी की तरफ़ से आवू पर रहता है।

राज्यप्रवन्ध-सिरोही के राज्यकर्ता श्रीमान् महारावजी सा-हव हैं: राज्य का सब प्रवन्ध इन्हीं के हाथ में है. राज्य का मुख्य अ-धिकारी 'मुसाहिवे आला' + कहलाता है, जिसके दो सहायक अधिकारी

<sup>†</sup> पहिले मुख्य अधिकारी 'दीवान' और उसका मददगार 'नायन दीवान' कहलाता था, परन्तु

रहते हैं, जिनमें से एक न्यायिवभाग का काम संभातता है, जो जु-डीशियल ऑफ़ीसर और दूसरा माल का काम करता है, जो रेविन्यु कमिश्नर कहलाता है.

राज्यप्रवन्ध के सुभीते के लिये राज्य के १२ विभाग किये गये हैं, जिनको 'तहसील 'कहते हैं, हरएक तहसील का हाकिम तहसीजदार कहलाता है. हरएक तहसीलदार के दो नायब होते हैं, जिनमें से एक अदालती तथा दूसरा माल के काम में सहायता देता है. लोगों की जान व माल की रचा के लिये हरएक तहसील में आवश्यकता के अनुसार पुलिस के थानेदार, सिपाही आदि रहते हैं. दीवानी और फोजदारी के काम में तहसीलदार जुडीश्यियल ऑफ़ीसर का मातहस सममा जाता है, परन्तु माल के काम के लिये उसका ताल्लुक़ रेविन्यु कमिश्नर से रहता है.

फ्रीज - यहां पर कवायद करनेवाली फ्रीज में १२० पेंदलों की एक कंपनी, ५ गोलंदाज़ और मतोपें हैं.

पुलिस्-प्रजा की रचा के लिये पुलिस कायम की गई है, जिसका मुख्य अधिकारी 'फोजदार 'कहलाता है. उसकी मातहती में ५ नायच फोजदार, ३ जमादार, ०० थानेदार ६० सवार और ५२६ सिपाही † हैं.

सन् १६१० ई० के अक्टोबर मास से वे दोनों पद वोड़ दिये गये. अब मुख्य अधिकारी 'मुसाहिय प्राला' और उसका मददगार ' सेकेटरी मुसाहिय ज्ञाला ' लिखा जाता है.

<sup>†</sup> ज़रूरत के मुनाफ़िक सिपाही आदि की संस्था घटाई बढ़ाई जाती है.

पुलिस के इंतिज़ाम के लिये राज्य के म हिस्से किये गये हैं, जिनमें से हरएक में एक नायव फीजदार या जमादार रहता है. पुलिस के कुल थाने व चौिकयां १२५ के क़रीन हैं. मुल्क पहाड़ी और मीने, भील आदि लुटेरी क़ौमों की आवादी अधिक होने के कारण पुलिस को बहुत कठिन काम करना पड़ता है. पुलिस की हफ्तेवार रिपोर्ट जुडीशियल ऑफ़ीसर के पास जाती है. पहिले हरएक तहसील में तहसीलदार की मातहती में थोनेदार व सिपाही रहते थे, जो पुलिस का काम देते थे, परन्तु वह इंतिज़ाम ठीक न होने से श्रीमान् वर्तमान महारावजी साहव ने पुलिस का यह नया बन्दोवस्त किया है, जिससे चोरी व धाड़ों की संख्या में पहिले से कमी हुई है.

कृ नितृत व इन्स् फिन्राच्य की अदाबतों में अक्सर सर्कार अं-भेज़ी के ही कानृन वर्ते जाते हैं, लेकिन मुख्क की ज़रूरत और रिवाज के मुवाफ़िक उनमें फेर फार किया जाता है. राज्य की तरफ़ से समय समय पर कई सर्क्यूबर व हुक्म जारी किये जाते हैं और क़ानून हदस-मायत, सैंट्रप, रजिस्टरी व आवकारी बनाकर जारी किये गये हैं.

कोतवाल सिरोही को दीवानी मामलों में २५) रुपये तक का दावा सुनने तथा फीजदारी मुक़दमों में दो हफ्ते की केंद्र व २५) रुपये जुर्मांना करने का अधिकार है. हरएक तहसीलदार व लराड़ी के मजि-स्ट्रेट को २००) रुपये तक का दीवानी दावा सुनने तथा फीजदारी

गुनाहों में दो मास की क़ैद व १००) रुपये जुर्माना करने की सत्ता है.

इन सब के फ़ैसल किये हुए मुक़द्दमों की अपीलें सिरोही में जुडीशि-यल ऑफ़ीसर की अदालत में होती हैं, जो 'सदर अदालत 'कह-लाती है. जुडीशियल ऑफ़ीसर को ३०००) रुपये तक का दीवानी दावा सुनने और फ़ौजदारी मुक़द्दमों में दो वरस की क़ैद तथा १०००) रुपये जुर्माना करने का आधिकार है. उसके फ़ैसले की अपील मुसाहिय आला के पास होती है, जिसको सेशन जज का अधिकार है. ३०००) रुपये से अधिक का दावा मुसाहिय आला सुनता है, परन्तु सब बड़े मुआ़मलों का आख़िरी हुक्म श्रीमान् महारावजी साहव देते हैं, और अपनी प्रजा में से किसी को मृत्यु की सज़ा देना हो तो उसका हुक्म भी वे ही देते हैं.

राजपूताना मालवा रेखवे लाइन की हद ‡के भीतर के इस राज्य के अन्दर के सब मुक्दमे गवमेंट के अफ़सर ही सुनते हैं. इसी तरह आबू के सिविल स्टेशन, हणाद्रा और आबू से लगाकर आधृरोड़ स्टे-शन तक की सड़क मए खराड़ी के बाजार के ताल्लुक के अंग्रेज़ी प्रजा के मुक्दमें भी अंग्रेज़ी अफ़सर ते करते हैं; परन्तु वहां के भी जिन मुक्दमों में दोनों फ़रीक़ सिरोही की प्रजा हो उनको सिरोही के अधिकारी ही सुनते हैं.

ज़र्मीन की मालिकी-इस राज्य में कुल ज़मीन की मालिकी

<sup>‡</sup> रेलचे सड़क की हद के भीतर के मुक्दमों में जहां सिरोही की प्रजा का ताल्छक होता है, वहां राज्य की तरफ का रेलवे वकील मुजिमों को गिरिपतार करने व उनकी तलाशी लेने व्यक्ति में शामिल रहता है.

( 25 )

राज्य की ही समभी जाती है. कारतकार जब तक जमीन को बोता भौर बरावर हासिल देता रहे तव तक ही अपनी ज़मीन पर काविज़ रह सकता है. किसी किसी को हासिल माफ भी है, परन्तु उसके ब-

दले में गांव की चौकीदारी या राज की कोई दूसरी नौकरी करनी प-इती है, श्रौर उसके न करने की हालत में राज उसकी ज़मीन पर हासिल ले सकता है।

राज्य की कुल ज़मीन तीन हिस्सों में वटी हुई है, जो जागीर, शासन और ख़ालसा कहलाते हैं.

जागीर-यहां पर जागीर तीन तरह की हैं:-

उनके निर्वाह के लिये इस शर्त पर दी गई थी, कि जब तक उनका वंश क़ायम रहे तव तक ही वह उनके कब्ज़े में रहे, और पुत्र न होने की हालत में वे किसी को गोद न ले सकें।

(१) महाराव शिवसिंह के छोटे कुंवरों की जागीर-यह जागीर

(२) पहिले के राजाओं के छोटे कुंवरों, तथा सर्दार व ठाकुरों की जागीर-यह जागीर वंशपरंपरागत है, परन्तु गोद लेने में उनको राज्य की मंजूरी की आनश्यकता रहती है.

(३) किसी ख़ास नौकरी के कारण मिली हुई जागीर-इसका

- इ। लाभी नं० २ के मुत्राफ़िक है. ये सव जागीरदार अपनी जागीर की सव तरह की आमद में

से फी रुपये आठ आने से चार आने तक (जैसा जिससे पहिले से लिया

जाता है ) राज को वतौर ख़िराज के देते हैं, और जब नया जागीर दार अपने वापकी जागीर का माजिक होता है, उस वक्त नज़राना हैसियत † के मुवाफ़िक देना पड़ता है. इनको दीवानी या फ़ोजदारी का कोई अधिकार नहीं है, सिवाय एक नींवज के ठाकुर के, जिसको अपने ठिकाने की दीवानी व फ़ोजदारी के कुछ नियत अधिकार दिये गये हैं. इन जोगों को ज़रूरत पड़ने पर नौंकरी भी देनी पड़ती है, और ये अपनी जागीर की ज़मीन को वेच नहीं सकते. इस राज्य में छोटे छड़े जागीरदार बहुत हैं, जिनमें मुख्य नांदिआ, अजारी, मणादर, मंडार, पाडीव, कालंद्री, जावाज, मोटागांव, नींवज, रोहुआ, भटाखा, मांडवाडा और डवाणी के हैं.

श्रासन—‡ मंदिर, मठ आदि धर्मस्थानों तथा ब्राह्मण, चारण, भाट, साधु आदि को धर्मार्थ दी हुई ज़मीन को शासन या सासण कहते हैं. इनसे विराज या नज़राना + नहीं लिया जाता. कितने एक

<sup>†</sup> नज़राने में एक साल की आमदनी तक लिया जाता है, और गोद आने वाले को छीरस सुत्र की खपेका कुठ अधिक देना पटता है.

<sup>‡</sup> प्राचीन काल से ही इस राज्य से यह रिवाज चला खाता है कि जब कोई ज़तीन हार-सन के तौर दी जाती है, तब उसकी सनद बहुधा तांबे के पत्रे पर खुदबा कर झासन पानेवाले को दी जाती है, और उसी जाक्षय का एक किलालेस खुदबा कर उस ज़मीन पर गहवा दिया जाता है. पहिले लोग पुण्यार्थ मिली हुई ( ज्ञासनिक )- ज़मीन को कभी कभी वेच भी देते थे और पुण्यार्थ भी दे देते थे, परन्तु बि० स० १९३३ (ई० स० १८७६) में राज्य ने सक्युंतर जारी कर चनका ऐमा करना रोक दिया है.

<sup>+</sup> जागीरहार महंतों से नज़राना भी लिया जाता है.

शासन के गांवों पर भी कुछ मुक्रिर सरकारी कर भी लगा हुआ है।

ख़[लुस[−राज के अधिकार में जितनी भूमि है वह 'ख़ालसा' कहलाती है. उसपर कारतकार या उसके वारिसों का कब्ज़ा तव तक ही रहता है जब तक वे राज का हासिल वरावर देते रहें. पीवल जमीन के हासिल में जिल्लादातर तीसरा हिस्सा पैदावारी का लिया जाता है, परन्तु कहीं कहीं चौथा या पांचवां हिस्सा भी लिया जाता है. इस तरह कम हासिल लेने के, ज़मीन की हैसिश्रत आदि, कई कारण हैं. पहाड़ी इलाक़ों में भील व गरासियों से, वे चोरी न करें छीर काश्तकार वनें, इस कारण से भी कुछ कम हासिल लिया जाता है. जिस ज़मीन में केवल चौमासी खेती होती है उसका हासिल ! से ! तक लिया जाता है। पड़त ज़मीन को जुतवाने व वाहर के लोगों को राज्य में लाकर बसाने के लिहाज़ से भी शरू में कुछ बरसों तक हासिल कम लिया जाता है। हासिल में नाज का हिस्सा लिया जाता है, परन्तु अब सेटलमेंट (बन्दोवस्त ) जारी कर नाज के एवज़ में रुपये लेने का वन्दोबस्त हो रहा है कितने ही गांवों में कुछ बरसों से महाजन, ब्राह्मण आदि को कितने ही कुए रुपये लेने की शर्त से ठेके पर भी दिन गये हैं-

आमद ख़र्च-राज्य की 'सालाना आमदनी इस वक्त क़रीव परप्र- ) रुपये और खर्च ४५००००) रुपये के हैं. आमदनी के मुख्य सीगे ज़मीन की पैदावारी, दाख (सायर), आवकारी, घरगिनती, स्टैम्प यादि हैं, और ख़र्च के मुख्य सीग़े ब्रह्लकारी ख़र्च, कमठाना ( तामीरात ), फौज, पुलिस, सवारी, जेल ब्रादि हैं

सिका-इस राज्य में पहिले देहली के बादशाह शाह आलम ( पहिले ) के भीलाड़ी रुपये चलते थे, परन्तु कल्दार रुपयों का ख़र्च उभौं ज्यों बढ़ता गया खों त्यों भीखाड़ी रूपयों का भाव घटता गया. जिससे श्रीमान वर्तमान महारावजी साहव ने अपनी प्रजा को नुकसान से वचाने के विचार से सर्कार अंग्रेज़ी से जिखापढ़ी कर ई॰ स॰ १६०३ में करुदार रुपयों का चलन अपने राज्य में दाख़िल किया, और भीलाड़ी रुपये १२० की एवज़ में १००) रुपये कल्दार लेकर वे रुपये सर्कार श्रंभजी को दे दिये तांबे के सिक्कों में पहिले ढब्ब्शाही जोधपुरी पैसे श्रीर श्राधे पैसे के शिवशाही सिक्के, जो सिरोही में वनते थे श्रीर . जिनको 'जनाई 'कहते थे, चलते थे आधे पैसे का यही एक तांदे का सिक्का सिरोही की टकसाल से निकला था. इन पैसों का भाव तांचे के भाव के साथ घटता बढ़ता रहता था, जिससे उनका चलन भी वंद होगया अव कल्दार पैसे ही चलते हैं, जिससे प्रजा को व-हुत सुभीता रहता है।

प्रसिद्ध और प्राचीन स्थान-सिरोही राज्य में प्रसिद्ध और प्राचीन स्थान इतने अधिक हैं, कि यृदि उनका व्योरेवार हाल किया जावे तो एक बड़ी पुस्तक वन जावे इसलिये यहां पर उनमें से मुख्य मुख्य का बहुत ही संचेप से हाल लिखा जाता है:-

सिरोही-यह शहर 'सिरणवा' नामक पर्वतश्रेणी के नीचे वसा हुन्ना है और सिरोही राज्य की राजधानी है. राजपूताना मालवा रेलवे के पींडवाड़ा स्टेशन से यह १६ माइल दूर है. महाराव सैंसमल ने वि॰ सं॰ **१४⊏२ (ई०स∙ १४२**४) में इसको चसायाथा-राजमहत्त पहाड़ पर बने हुए हैं, जिनकी शोभा दूर दूर से दिखाई देती है. उनमें से मुख्य श्रीर पुराना हिस्सा, जो सुन्दर है, महाराव ऋषैराज ने वनवाया था वाक़ी के हिस्से भिन्न भिन्न समय के बने हुए हैं. वर्तमान महारावजी साहब को कमठाने का अधिक श्रीक होने के कारण इन्होंने राजमहलों को बहुत कुछ बढ़ा दिया है. राजमहलों से नीचे थोड़ी दूर पर जैनमन्दिरों का समृह है, जो 'देरासेरी ' नाम से प्रासिख है. इन जैनमन्दिरों में चौमु-खजी का मन्दिर मुख्य है; जो वि॰ सं॰ १६३४ † (ई॰ स॰ १५७७) मार्गिशिर सुदि ५ को वना था यहां शिव खीर विष्णु के मन्दिर -भी कई एक हैं, परन्तु प्रशंसा के योग्य उनमें एक भी नहीं है. यहां की तलवारें प्राचीन काल से ही हिन्दुस्तान में वहुत प्रसिद्ध हैं। शहर से क़रीव शा माइल के अन्तर पर श्रीमान् वर्तमान महारावजी साहव का वनवाया हुआ 'केसरविजास ' नाम का सुन्दर वाग है, जिसमें एक अच्छी कोठी भी बनी हुई है, और एक बहुत बड़ी नई कोठी

<sup>ं</sup> इस मन्दिर के लेख में 'संवत् १६३४ वर्ष शाके १५०१' लिखा है, इस वाले या तो संवत् के श्रद्ध में या शक\_के श्रद्ध में दो वर्ष की मृल है, क्योंकि सं० १६३४ में टाक १४९९ होता है.

उक्त वाग से कुछ अन्तर पर वन रही हैं. इनके सिवाय एक और वंग्या भी यहां हैं. शहर के निकट मानसरोवर नामक वड़ा तालाव वनजाने से लोगों को जब का बड़ा सुभीता होने के सिवाय शहर की शोभा भी वह गई है.

सारणेश्वरजी-सिरोही से क़रीव र माइल उत्तर में सारखे-रवरजी का प्रसिद्ध शिवालय है. सिरोही के राजाओं के छल देवता सा-रणेरवरजी ही हैं, इसलिये राज्य के हरएक कागज़ के सिरे पर 'श्री-सारखेरवरजी ' लिखा जाता है, और लोग परस्पर मिलने पर बहुधा ' जय सारऐएश्वरजी की 'कहते हैं. इस मन्दिर की चौतरफ़ ऊंचा कोट बना हुआ है, जिसके लिये ऐसी प्रसिद्धि हैं कि मालवे का एक सुत्ततान यहां आया था, और यहां के एक कुंड में स्नान करने से उसका क्रष्टरोग मिट गया, जिससे यह कोट उसने वनवाया था. यह मन्दिर क़रीब ५०० वर्ष का बना हुआ प्रतीत होता है सारखेरवर नाम की उत्पत्ति यद्यपि ठीक तौर से मालूम नहीं हुई, तो भी अनुमान होता है कि 'सिरणवेश्वर 'का यह अपभ्रंश हो, क्योंकि 'सिरणवा ' नाम की पर्वतर्श्वणी के नीचे यह मन्दिर बना हुआ है यह मन्दिर राज्य भर में वड़ा ही पवित्र माना जाता है और यहां पर शिवरात्रि के दिन दर्शनार्थ दूर दूर के लोग एकत्रित होते हैं. इस पवित्र मन्दिर के सामने एक ग्रहाते के अन्दर सिरोही के राजाओं, राणियों बादि की छतरियां बनी हें, जिनमें से कई एक में खड़ी की हुई शिलाओं पर

राजाओं के साथ सती होने वाली राणियों की मृर्तियां भी खुदी हुई हैं, उनके नाम आदि उनपर के लेखों से पाये जाते हैं. इन अतिर-यों से थोड़े फासले पर मन्दिर के कोट के वाहर कितनेक सरदारों की अतिरयां भी बनी हुई हैं, जो वहां पर दग्ध किये गये थे.

वामणवारजी—पींडवाड़ के स्टेशन से करीव ४ माइल उत्तर-पश्चिम
में वामणवारजी (वाणवारजी) का प्रसिद्ध च्योर विशाल महावीरखामी
का जैनमिन्दिर हैं, जहां पर दूर दूर के लोग यात्रा के लिये च्याते हैं। यह
मन्दिर कव बना इसका पता नहीं लगता, परन्तु इसके चौतरफ़ के छोटे
छोटे मन्दिरों में से एक पर सं॰ १५१६ (ई॰ स॰ १४६२) का लेख
हैं। मुख्य मन्दिर उक्त संवत् से पूर्व का होना चाहिये। इस मन्दिर के
पास एक शिवालय भी हैं, जिसमें परमार राजा धारावर्ष के समय का
वि॰ सं॰ १२४६ (ई॰ स॰ ११६२) का लेख हैं। यहां पर फाल्गुन सुदी
७ से १४ तक मेला होता है, जिसमें सब तरह के माल की बहुत कुछ
विकी होती हैं।

झाड़ोछीं-पीडवाड़ा के स्टेशन से दो माइल वायट्य कोण में भाड़ोली नाम का पुराना गांव है. यहां पर शान्तिनाथ † का प्राचीन

<sup>ं</sup> उक्त मिदर की दीवार में लगे हुए वि० सं० १०५५ (ई० स० ११९८) के लेख में महाबीर का मिदर लिखा है, जिससे अनुमान होता है, कि पहिले यह मिदर महावीरस्वामी का हो, परन्तु पीछे से उसमें शाविनाथ की मृिंच स्थापित करने से वह शाविनाथ का मंदिर महावास्था का संदिर

जैनमन्दिर † हैं, जिसके लेख से पाया जाता हैं, कि वि॰ सं॰ १२४४ (ई॰ स॰ ११६८) में परमार राजा धारावर्ष की राणी शृंगारदेवी ने, जो नाडोल के चौहान राजा केल्ह्यादेव की पुत्री थीं, उक्त मन्दिर को एक बाड़ी भेट की थीं। गांव के बीच में एक सुन्दर पुरानी बावड़ी हैं. उसमें वि॰ सं॰ १२४२ (ई॰ स॰ ११८४) का एक टूटा हुआ लेख हैं, जिसमें उक्त परमार राजा धारावर्ष की पटराणी गीगादेवी का नाम हैं, जो उपर्युक्त केल्ह्यादेव की ही पुत्री थीं। संभव हैं, कि यह बावड़ी गीगादेवी ने बनाई हो। नदीं के तट पर त्रांवेश्वर नामक शिवालय हैं।

पींडिवाड़ी—यह भी एक पुराना कृतवा है और पींडवाड़ा तह-सील का मुख्य स्थान है. यहां पर लच्मीनारायण का एक प्राचीन मं-दिर है, जो पहिले सूर्य का मन्दिर था उसमें मूर्य की सुन्दर मूर्ति थी, जिसको उठा कर एक तरफ़ रखदी है, और उसके स्थान में लच्मी-

<sup>ै</sup> इस मन्दिर के द्वार के वाहर चार चार यंभो की तान पंक्षियं और उनके आगे दों संभ सड़े किये गये हैं, जिनपर मुन्दर सुदाई का काम हुआ है. संगममंर के यने हुए ये सब संभ पीछे से किसी शिवालय में से लाकर यहां पर लगाये गये हो, ऐसा पाया जाता है, क्योंकि इनपर कोई जैनमूर्ति नहीं, किन्तु शिव, पार्वती, गणपित और साधु आदि की मूर्तियां वती हुई हैं. सामने के संगममंर के दोनों तोरण किसी दूसरे स्थान के जैन-मन्दिर से लाये हुए हैं, क्योंकि इनपर जैनमूर्तियां नुदी हुई हैं. ये संभ और तोरण चंद्रावर्ती से लाये गये हों तो आइचर्य नहीं, क्योंकि वहां के मन्दिरों के द्वार, स्तंभ, वोरस, मूर्तियां आदि दूर तक के मन्दिरों में लगी हुई पाई आवी है.

( २६ )

नारायण की नवीन मूर्चि स्थापित की है. यह सूर्य की मृर्चि पहिले दो स्तंभ वाले तोरण के आकार की चौखट के मध्य में स्थापित थी, जो अवतक विद्यमान है. इस चौखट पर जितनी छोटी छोटी मृर्तियां खुदी हुई हैं वे सब सूर्य की ही हैं. इसीके मध्य में अब लद्दमीनारायण की मूर्ति है. इस मन्दिर को सूर्य का मन्दिर मानने का दूसरा कारण यह भी है, कि मूर्ति के सन्मुख़ चौक के बीच में बने हुए पत्थर के एक स्तंभ के उत्पर कमलाकृति चक बना हुआ है जैसे विप्णु के मन्दिर में मूर्ति के सामने गरुड, शिव के नन्दि, देवी के सिंह आदि वने रहते हैं, ऐसे ही सूर्य के मन्दिरों में स्तंभ के ऊपर एक कमलाकृति चक बना रहता है, जो सूर्य के रथ अर्थात्वाहन का सूचक है. कहीं यह चक स्तंभ से चिपका हुआ रहता है और कहीं एक कीली के उपर फिरता हुआ मिलता है, इस राज्य में सैकड़ों सूर्य की मूर्तियां अवतक पाई जाती हैं, श्रोर ६ ठी शताब्दी से १४ वीं शताब्दी तक विद्यमान होनेवाले गांवों में से थोड़े ही ऐसे गांव होंगे, जिनमें सूर्य का मन्दिर या उसकी ट्टी फूटी मूर्ति न मिले कहीं कहीं तो एक ही जगह ५ या अधिक मृत्तियां देखन में आई हैं. जैसे इस समय बन्दमीनारायण के मन्दिर वनाने का इस राज्य में आधिक प्रचार हे, वैसे ही पहिले सूर्य के मन न्दिरों के वनाने का था. जितनी सूर्य की मृर्तियां इस राज्य में हमारे देखने में आई वे सत्र द्विभुज हैं. उनके सिर पर मुकुट, छाती पर कवच ( वक्तर ), दोनों हाथों में कमल और पैरों में लम्बे चूट । हैं. इस मन्दिर में परमार राजा धारावर्ष के समय के २ लेख हैं, जिनमें से एक वि॰ सं० १२३३ (ई॰ स॰ ११७६) शोर दूसरा वि॰ सं॰ १२४६ (ई॰ स॰ ११७६) शोर दूसरा वि॰ सं॰ १२४६ (ई॰ स॰ ११८६) का है. यहां के महावीरस्वामी के जैनमन्दिर की दीवार में एक शिलालेख वि॰ सं० १४६५ (ई॰ स॰ १४०८) का लगा हुआ है. खेखों में इस कसवे का नाम पिंडरवाटक लिखा है. पिंडवाड़े से क़रीय १ माइल पर कांटल गांव के पास के महादेव के मन्दिर के निकट परमार राजा धारावर्ष के समय का वि॰ सं॰ १२७४ (ई॰ स० १२१७) का दृटा हुआ शिलालेख मिला है.

अजारी-पींडवाड़े से क़रीब ६ माइल दाचिया में अजारी नाम का गांव है. यहां पर गोपालजी का मन्दिर पुराना है, जिसकी मरम्मत पीछे से हुई है. इस मन्दिर की फ़र्श में बघेल ( सोलंकी ) राजा अर्जुनदेव के समय का वि॰ सं॰ १३२० (ई॰ स॰ १२६३) का शिलालेख लगा हुआ है. इस मन्दिर के बाहर एक बावड़ी के पास परमार राजा यशोधवल के समय का वि॰ सं॰ १२०२ (ई॰ स॰ १२६५) का, चंद्रावती के राजा रस्मिंह के समय का वि॰ सं॰ १२२३ (ई॰ स० ११६६) का, तथा परमार राजा धारावर्ष के समय का

<sup>†</sup> सिरोही राज्य मे ही नहीं, किन्तु समस्त राजपूताना, गुजरात, काठियावाड, मध्यहिद तथा बगात व्यादि में जितनी सूर्व की मूर्तिया व्यव तक देखने में व्यार्ट वे सब इसी तरह की वृष्ट बाली हैं. फेवल नेपाल से मिली हुई एक सूर्य की मूर्ति का फोटो देखने में व्याया, जिसमें वृष्ट नहीं है और मूर्ति के पैरों की व्यालिया दीम पड़ती हैं.

वि० सं० १२४७ (ई० स॰ ११६०) का लेख पड़ा हुआ मिला है ये सव लेख उनपर सैकड़ों बरसों तक वर्षा का जल गिरने से विगड़ गये हैं, तो भी उनमें लिखे हुए संवत् तथा राजाओं के नाम प्राचीन इतिहास के लिये बड़े उपयोगी हैं. यहां पर दूसरे भी कितनेक टूटे हुए मन्दिर हैं, जहां पर खारिडत मूर्तियां पड़ी हुई हैं. गोपालजी के मन्दिर से थोड़ी दूर पर महावीरस्वामी का जैनमन्दिर है, जिसके अन्दर की सरस्वती की मूर्ति के नीचे वि० सं॰ १२६६ (ई० स० १२१२) का लेख है। गांव के निकट खेतों में भी सुर्य ऋादि की मूर्तियां पड़ी हुई मिली हैं, जो वसन्तगढ़ से लाई गई हों ऐसा अनुमान होता है. अजारी से १ मीज पर मार्करोडेरवर का पवित्र ऋौर प्रसिद्ध शिवालय हैं जोग यहां के एक कुगड में मरे हुए मनुष्यों की राख और हड़ियां लाकर डालत हैं, श्रीर जिन श्रात्माश्रों की सद्गति नहीं होती उनके लिये यहां पर पोडशी ऋदि श्राद्ध किये जाते हैं.

वसन्तगढ़ - अजारी से क़रीब ३ माइल दाचिए में वसन्तगढ़ है, जिसको वसन्तगढ़ भी कहते हैं, और लोगों में यह 'वांतपरागढ़ ' नाम से प्रसिद्ध है, जो 'वसन्तपुरगढ़ ' का अपश्रंश है. सिरोही राज्य के बहुत पुराने स्थानों में से यह एक है. अब तक इस राज्य में जितने शिलालेख मिले हैं उनमें सबसे पुराना वि० सं० ६८२ (ई० स० ६२५) का यहीं से मिला है. मेवाड़ के महाराए। कुंभकर्ण (कुंभा) ने यहां की पहाड़ियों पर गढ़ बनवाया तब से वसन्तपुर के स्थान में

वसन्तगढ़ नाम प्रसिद्ध हुआ हो यह सम्भव है। यहां की एक पहाड़ी पर चेमकरी ( चेमार्या ) नामक देवी का † मन्दिर सत्यदेव नामक पुरुष ने वि॰सं॰ ६८२ (ई॰स॰ ६२५) में बनाया था, जिसका जीर्णोद्धार थोड़े वरसों पहिले हुआ है उसका लेख पत्थरों के ढेर में मिल आया, जिससे पाया जाता है, कि 'यह मन्दिर बना उस समय यह प्रदेश वर्मजात राजा के अधिकार में था और बावृ तथा उसके बास पास का देश उक्त राजा के सामन्त राज्जिस के ग्राधीन था, जो वज्जभट (सत्याश्रय) का पुत्र था'. वर्षलात राजा किस वंश का था इस विषय में उक्त लेखेंमें कुछ भी नहीं लिखा, परन्तु अनुमान होता है, किवह चावड़ा ‡ वंशका हो, क्योंकि उसकी राजधानी भीनमाल (श्रीमाल) नगर (जोधपुर राज्य में ) थी, जहां के रहनेवाले ब्रह्मगुप्त नामक ज्योतियी ने, जो जिप्णु का पुत्र था, शुक्र संवत् ५५० वि० सं० ६८५ ( ई० स० ६२८) में ' स्फुटआर्यसिद्धान्त ' नामक ज्योतिष का अन्य रचा, जिसमें वह जिखता है, कि **उस समय** वहां पर चाप ( चावड़ा ) वंशी व्यात्रमुख राजा था. संभव है, कि व्यात्रमुख उक्त वर्मबात का उत्तराधिकारी हो. उपयक्त लेख से प्रसिद्ध कवि माध का, जो भीनमाल का रहनेवाला था, समय निरिचत होता है, क्योंकि वह अपने रचे हुए 'शिशुपाल--वध ' (माघ) काव्य में लिखता है, कि उसका दादा सुप्रभदेव राजा

<sup>†</sup> लोगों में इस देवी का नाम ' खीमेलमाता ' प्रसिद्ध है.

<sup>🙏</sup> चानड़े राजपूत श्रपना परमारों की एक झाखा में होना प्रकट करते हैं.

वर्मलात का मुख्यं मन्त्री ( सर्वाधिकारी ) था. सुवभदेव इस वर्मलात का, जो विक्रम संवत् ६⊏२ (ई० स० ६२५ ) में विद्यमान था, सम-का लीन था, अतएव सुप्रभदेव के पौत्र माघ कवि का विक्रम संवत् की म वीं शताब्दी के पूर्वार्छ (ई॰ स॰ की सातवीं शताब्दी के उन त्तरार्द्ध ) में होना स्थिर होता है. यहां से दूसरा लेख वि० सं० १०६६ (ई॰ स॰ १०४२) का मिला है, जो परमार राजा पूर्णपाल के स॰ मय का है. उसमें उत्पन्तराज से पूर्णपान तक की आवू के परमारों की वंशावली दी है, और यह भी लिखा है कि 'उक्त पूर्णपाल की छोदी वहिन लाहिनी, जिसका विवाह राजा विग्रहराज † से हुआ था, विधवा होने पर अपने भाई के यहां चली अ।ई, और विसष्टपुर में रह कर उसने सूर्य के टुटे हुए मन्दिर को नया वनवाया, और लोगों के जल पीने की वावड़ी का जीगोंद्धार करवाया'. यह बावड़ी उक्त लाहिनी के नाम से अब तक लाखवाव ( लाहिनीवापी ) कहलाती है, जिलपर यह लेख 🗜 लगाया गया था. इस लेख में इस स्थान का नाम वटपुर झौर

<sup>ं</sup> उक्त लेख में विश्वहराज की बझावली इस तरह दी है —योट नामक द्विज अपने ही बाहुवल से राजा बना उसके वाग में भवगुप्त राजा हुआ, फिर उसी वड़ा में सगमराज हुआ, जिसका पुत्र चय और उसना पुत्र विश्वहराज था,

<sup>‡</sup> वि० स॰ १९४४ (ई॰ स० १८८८) में मैं इस लेख की नक्ल लेने को वसन्तगढ़ गया, तो मालृम हुआ, कि इउ वर्ष पहिले एक भील ने इसको उस वावड़ी में डाल दिया है यावडी में जल बहुत गहरा होने से ऐमें बडे पत्थर का वहा से निकाला जाना सर्वथा असम्भव था, परन्तु वि० स= १९५७ (ई॰ स॰ १९००) के आपाढ़ महीने में, जब यह वावड़ी कहत के

वितिष्ठपुर लिखा मिलता है. वसन्तपुर नाम विसिष्ठपुर से पड़ा हो. जिस सूर्य के मन्दिर का जीगोंद्धार लाहिनी ने करवाया था, वह अब विल-कुल ट्टट गया है. उसके निकट ही एक ब्रह्मा का मन्दिर है, जिसमें एक खड़ी हुई ब्रह्मा की बड़ी मूर्ति है. यहीं वटेश्वर का मन्दिर भी है. यहां पर सरस्वती नामक छोटी नदी सदा बहने के कारण बड़ के बृच वहुत हैं, जिनपर से वटेश्वर और वटपुर नामों की उत्पत्ति होनी चा-हिये. पहिने यहां पर अच्छी आवादी थी और कई एक मन्दिर थे, जो इस समय टूटे हुए पड़े हैं. यहां के एक टूटे हुए जैनमन्दिर के तह-ख़ाने में से कई एक मृतियां थोड़े वर्ष पहिले निकली थीं, जिनमें से १ वड़ी मूर्ति पर विक्रम संवत् १५०७ (ई० स० १४५१) माघ सुदि ११ का मेवाड़ के महाराणा क्रम्भकर्ण के समय का लेख है 🎁 यहां से कितनीक पीतल की जैनमृतियां भी निकली थीं, जिनमें से २

कारण विलक्षक सूर गई तब मेंने श्रीमान बनमान महारावजी साहिव से पंखवाड़ा के स्टेशन पर निवेदन किया, कि 'ऐसा उपयोगी लेख कई वरसों से वावडी में पड़ा हुआ है, और इस समय उस वावड़ी के सूरा जाने के कारण उह निक्ल सकता है' श्रीमान, महारावजी साहित को प्राचीन वस्तुओं का श्रीक होने के कारण इन्डोने उसी समय वहा के 'कॉरेस्ट रेंजर' राठौड़ अपनासिंह को शुलवा कर आज्ञा दी, कि 'कलका कल यह लेख पावडी में से निक्लवा कर सिरोही पहुंचा देना'. जिससे दूसरे ही दिन यह लेख बहा से निक्लवा कर सिरोही मेजिदया गया. केवल महारावजी साहिव की गुणमाहक्ता के कारण परमारों के प्राचीन इतिहास का यह परम उपयोगी लेख साक्षर वर्ग को किए उपलब्ध हुआ।

† सं० १५०७ वर्षे माचसुदि ११ सुने राणाश्रीकुभम्र्णगन्वे वसन्तपुरचैसे ...........

सिरोही का इतिहास.

( ३२ )

वड़ी मूर्तियां उपर्युक्त पींडवाड़े के जैन मन्दिर में रक्बी हुई हैं, जिन पर विक्रम संवत् ७४४ (ई० स० ६८७) के लेख हैं. यहां पर एक वड़ा तालाव भी था. लोगों में ऐसी प्रसिद्धि है, कि गुजरात के सुलतान महमूद वेगड़े ने उस तालाव को तोड़ डाला और वसन्तगढ़ को ऊजड़ कर दिया था. फिर भी यह कुछ आवाद हुआ था, परन्तु अब तो बहुधा खेती करनेवाले भील, गरासिये आदि लोग ही यहां रहते हैं.

नांदिआ -पींडवाड़ा के स्टेशन से क्रीव प्र माइल पश्चिम में नांदिश्रा नाम का पुराना गांव है, जिसकी चोतरफ़ ऊंची ऊंची पहा- ड़ियां श्रागई हैं. इस गांव की उत्तर में एक वड़ा जैनमन्दिर है, जिसकी वहार की दीवार में लगे हुए एक लेख में, जो विक्रम संवत् ११३० (ई॰ स० १०७३) का है, उक्त मन्दिर (नंदीश्वरचैर्य) के श्रागे एक वावड़ी बनाये जाने का उन्नेख है. गांव के भीतर विष्णु (श्यामलाजी) का एक मन्दिर है, जो क़रीव ६०० वर्ष पूर्व का हो, ऐसा अनुमान होता है. उत्तीके पास एक शिवालय भी है. वह भी उत्ती समय का बना हुआ हो.

कोजिर् - नांदिआ से क़रीब ३ माइल आनि कोण में कोजरा गांव हैं. यह गांव तिरोही के महारात सुरताण ने वि० सं॰ १६३४ (ई॰ स॰ १५७७) में अपने पुरोहितों को दान में दिया था. यहां पर परशुराम का एक प्रसिद्ध विष्णुमन्दिर हैं, जिसका जिर्णोद्धार क़रीब २०० वर्ष पहिले हुआ था. परशुराम के मन्दिर इधर बहुत ही कम मिलते हैं. यहां पर सम्भव- नाथ का जैनमन्दिर भी है, जिसके भीतर एक स्तंभ पर वि॰ सं० १२२४ (ई० स० ११६०) का लेख है, जिसमें इसको पार्श्वनाथ का मन्दिर लिखा है, अतएव संभव है, कि वास्तव में यह मन्दिर पार्श्वनाथ का हो और पीछे से इसोंम संभवनाथ की मूर्ति स्थापित होने के कारण उक्त नाम से प्रसिद्ध होगया हो.

रोहेडा-राजपुताना मालवा रेलवे के रोहेड़ा स्टेशन से ४ माइल दिचए-पूर्व में रोहेड़ा नामक कुसवा है, जो तहसील रोहेड़े का मुख्य स्थान है। यह कुसवा पहिले नदी के तट पर आवाद था, जहांपर इसके खंडहरों के निशान पाये जाने हैं. इसके पूर्व में 'राजेश्वर 'नामक शिवमन्दिर है, जो परमार राजा धारावर्ष के समय बना था. इस मं-दिर के पास उसी समय की बनी हुई एक वावड़ी है, जिसका थोड़े वर्ष पहिले जीर्गोद्धार हुआ है. जीर्गोद्धार के समय उसमें से एक शिलालेख धारावर्ष राजा के समय का निकबा था,परन्तु उसका ऊपर का हिस्ता ट्रट जाने से संवत् का अंक जाता रहा. राजेश्वर के मन्दिर से परिचम में गांव की दिचि शी सीमा पर रामचन्द्र का मन्दिर है, जिसभें इस समय विष्णु की मूर्ति स्थापित है, परन्तु पहिले यह सूर्य का मन्दिर था, क्योंकि उसकी परिक्रमा में पीछे ( पश्चिम ) के ताक़ में सूर्य की मर्ति अवतक विद्यमान है, जो इसको सूर्य का मन्दिर होना प्रकट करती है. ५०-६० वर्ष पूर्व एक साधु ने इसकी मरम्नत करवाई तथा मन्दिर के जास पास मकान और धर्मशाला वनवाई. यहां पर पर-

( 38 )

मार राजा धारावर्ष के समय का वि॰ सं॰ १२७१ (इं॰ स॰ १२९४) का एक लेख है, जिसको किसी ने तोड़कर ४ दुकड़े कर डाले हैं। इन मन्दिरों के सिवाय सुत्रीव ऋौर सोमनाथ के शिवालय तथा दो लच्नीनारायण के मन्दिर और राणेश्वरी नामक देवी का मन्दिर भी यहां है।

व[स[-रोहेड्रा से १4 माइल उत्तर-पूर्व में बाला गांव है, जिलमें

एक विशाल सूर्य का मन्दिर है, जो वि॰ सं॰ १२६१ (ई० स० १२०४) में बना था. इसके सभामएडप के मध्य में एक चतुरस्र स्तंभ पर सूर्य का कमलाकृति चक्र कीली के ऊपर घुमता हुआ है, जिसको वहां पर खेलनेवाले लड़के घुमाया करते हैं उक्त मन्दिर के पास एक वड़ी वावड़ी है, जो उसी मन्दिर के साथ की वनी हुई प्रतीत होती है. यहां पर जगदीश नामक शिवालय भी है, जिसके द्वारपर जैनमृतिं वनी हुई है। इस मन्दिर के विषय में ऐसी प्रसिद्धि है, कि यह मन्दिर जैनमूर्ति के लिये बनाया गया था, परन्तु पीछे से ब्राह्मणों श्रीर महा-जनों में उसके लिये भगड़ा हुआ और अन्त में शिव की मूर्ति उसमें स्थापित हुई । यह भी संभव है, कि यह वास्तव में जैनमन्दिर हो, परन्त पिछले वलेड़ों के समय उसकी मृर्ति तोड़डाली गई हो झोर विना मूर्ति के पड़ा रहने से त्राह्मणों ने उसमें शिविबङ्ग की स्थापना करदी हो, जैसे कि सांतपुर का शिवमन्दिर बिना मृर्ति के पड़ा रहा, जिससे यहां के

महाजनों ने उसमें जैनमृतिं की स्थापना कर दी. वासा से करीव २

माइल पर पिले क ळागरा नामक एक गांव था और वहांपर पार्श्वनाथ का जैनमन्दिर भी था, परन्तु अब उस गांव और मन्दिर का कुछ भी श्रंश नहीं रहा, केवल कहीं कहीं घरों के निशानमात्र पाये जाते हैं. वहां से एक शिलालेख वि० सं० १३०० (ई० स॰ १२४३) का मिला है. जिससे पाया जाता है, कि उक्त संवत् में चन्द्रावती का राजा आल्ह्या-सिंह था. उक्त गांव तथा मन्दिर का पता भी उसी खेख से चलता है. वासा से क़रीव २ माइल उत्तर में जमदग्नि नामक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है. प्राचीनकाल में जमदाग्नि ऋषि का यहांपर आश्रम होना लोग मानते हैं. जिस मंदिर की जमदिग्न का मंदिर कहते हैं वह शिवालय है. यहां के क्षेड पर भी, जो मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध है, मृत मनुष्यों की आत्मा की सद्गति के निमित्त मार्कग्डेश्वर की नांई लोग श्राख करते हैं श्रीर ज़्येष्ठ शक्क ११ को दूर दूर के लोग जमदिग्न के दर्शनार्थ आते हैं. इस मन्दिर के वाहर पड़ी हुई दो मूर्तियों पर वि० सं० १३०३ (ई० स० १२४६) के लेख हैं, अतएव यह मन्दिर उक्त समय के पूर्वका होना चाहिये. इसकी मरम्मत समय समय पर होती रही है.

नीतीरा-राहेड़ा के स्टेशन से क़रीब ४ माइल उत्तर-पश्चिम में नीतोरा गांव हैं. यहां पर नदी के तट पर केंद्रार नामक शिवालय और बद्रीनाथ का विष्णु मन्दिर दोनों एक ही अहाते के अन्दर हैं, जिनका जीर्णाखार थोड़े वर्ष पहिले हुआ है. इनके सामने सूर्य का मन्दिर उसी अहाते में हैं, जिसके बाहर एक स्तंभ के ऊपर सूर्य का कमलाकृति चक्र वना हुआ है यह मन्दिर ई० स० की १२वीं शताब्दी का वना हुआ प्रतीत होता है

क्यायद्वां-कीवरली के स्टेशन से क़रीब ४ माइल उत्तर में आबू के निकट कायद्रां गांव है. यह भी एक पुरानी जगह है, जिसका नाम प्राचीन शिलालेखों में 'कासहृद ' मिलता है। गांव से दिएए में कासेश्वर नामक शिवमन्दिर अनुमान आठवीं सदी के आस पास का बना हुआ है, जिसको लोग 'काशीविश्वेश्वर 'कहते हैं। यह मन्दिर इस समय खरिडत स्थिति में हैं उक्त मन्दिर के सामने एक चतुरस्र-स्तंभ पर चार पुरुषों की मूर्तियां खुदी हुई हैं, जिनके नाम उस पर ख़दे हुए हैं, जो नवीं शताब्दी के आस पास की लिपि के हैं. इस म-न्दिर के पास १ शिलालेख वि॰ सं॰ १२२० (ई॰ स॰ ११६३) का पर-मार राजा धारावर्ष के समय का तथा दूसरा वि॰ सं॰ १३०१ (ई॰ स॰ १२६४) का पड़ा है. गांव से पश्चिम में अरुणेश्वर नामक पंचायतन शिवालय है, जिसके मुख्य मन्दिर में एक विशाल शिवकी त्रिमूर्ति हैं. ऐसी त्रिमूर्तियां चित्तोड़ के क़िले पर, वर्वई के निकट समुद्र के श्रं-दर घारापुरी की गुफा में तथा अन्यत्र कहीं कहीं देखने में आती हैं. परन्तु इस राज्य में अावृ के चौतरफ़ के प्रदेश में ऐसी त्रिमूर्तियां 🕇

<sup>†</sup> त्रिमूर्ति के तीन सिर होने के कारए यहां के लोग ऐसी मूर्तियों को बरुधा त्रिकमजी ( त्रिविनम ) की मूर्ति कहा करते हैं और कोई कोई उनको त्रणा की मूर्ति मी मानते हें, पर् रन्तु ये न तो त्रिविकम ( विष्यु ) की मूर्तियां हैं और न त्रह्मा की हैं, ये मूर्तिया किन की ही

कई जगह अब तक विद्यमान हैं, जिनसे अनुमान होता है, कि यहां पर प्राचीन काल में पाशुपत (शैव ) संप्रदाय की प्रवलता होनी चा-हिये. जितनी त्रिमृतियां यहां पर देखने में आई हें वे बहुधा वड़ी उ-त्तमता के साथ वनीहुई हैं, और ११ वीं शताब्दी के पूर्व की अनुमान की जा सकती हैं। गांव के भीतर एक प्राचीन जैनमन्दिर भी है, जिसका थोड़े वरसों पहिले जीर्खोद्धार हुआ है. उसमें मुख्य मन्दिर के चीत-रफ़ के छाटे छोटे जिनालयों में से एक के द्वारपर वि॰ सं॰ १०६१ (ई० स० १०३४) का लेख हैं. यहांपर एक दूसरा भी प्राचीन जैनमन्दिर था, जिसके पत्थर ऋादि यहां से लेजाकर रोहेड़ा के नवीन बनेहए जिनमन्दिर में लगादिये गये हैं, यहांपर इधर उधर सूर्य ऋादि की कितनीक मूर्तियां पड़ी हुई हैं- इस प्राचीन स्थान के खंडहर दूर दूर तक नज़र अराते हैं। यहां पर हिजरी सन् ५७४ (वि॰ सं॰ १२३५=ई॰ स॰ ११७८) में सुलतान शहाबुद्दीन गोरी गुजरात की राजधानी अन-हिलवाडे (पाटन ) पर चढ़ाई करने को जाता हुआ घायल हुआ और

है. शिवकी तिमूर्ति के ६ हाथ, जटासिहत तीन सिर श्रीर तीन सुख होते हैं, जिनमे से एक रोसा हुआ होता है, जो शिव के 'क्ट्र' कहलाने का स्चक है. उसके मध्य के दो हाथों में से एक में धांजोरा नामक फल तथा दूसरे में माला, दाहिनी तरफ के दो हाथों में से एक में सर्थ और दूसरे में राप्प और नाई श्रीर के दो हाथों में से एक में पर्व लोकों दे दे सी कोई वस्तु और दूसरे में डाल की श्राकृति की कोई अद्यासी मोल चीज बहुधा देखने में श्राती है. पिठली दोनों वस्तु बातन में क्या है, यह जानने में नहीं आया. दिमूर्ति वेदी के ऊपर दीवार से सटी रहती है और उसमें छाती से कुछ नीचे तक का हो हिस्सा होता है, परन्तु कृद वहा होता है. तिमूर्ति के सामने पटुधा जिवलिंग पाया जाता है.

उसको हारकर लौटना पड़ा था॰ यहीं हि० स०५६३ ( वि० सं०१२५३= ई० स० ११६६ ) में गुजरात पर चढ़ाई करनेवाले कुतवुदीन ऐवक से फिर लड़ाई हुई, जिसमें धारावर्ष ऋादि हारे थे॰

ओ(र-कीवरली के स्टेशन से क़रीव ४ माइल दानिए। पूर्व में 'ब्रोर' नामक गांव है, जिसके पास ही एक चटानवाली ऊंची कुरती पर 'वतरिया' नामक नाले के ऊपर विठलाजी (विटुल) का प्रसिद्ध विष्णु-मन्दिर है. एक ही अहाते में यहां पर एक दूसरे से मिले हुए तीन मन्दिर हैं, जिनके मध्य में विठलाजी का मन्दिर है और इसके दोनों तरफ दो शिवालय हैं, इन मन्दिरों का मुख्य द्वार एक है, जी संगम-र्भर का बना हुआ है और जिसपर सुन्दर खुदाई का काम है. उन सके जपर जैनमृतिं होने से स्पष्ट है, कि वह दरवाज़ा किसी जैनम-निदर से बाकर यहां बगाया गया है, वहां के एक वृद्ध पुरुष से मालुम हुआ, कि पहिले यहां दरवाजा न था, परन्तु वि॰ सं० १६१४ ( ई० सं० १८५७) में इन मन्दिरों की मरस्मत हुई उस वक्त यह दरवाज्य चंद्रावती से लाकर यहां लगाया गया था. इस मन्दिर में एक शिलालेख वि० सं० १५८६ (ई० स० १५३२) भादवा सुदि ११ का लगा हुआ है, जिसमें लड़की के विवाह में दो फदिये 🛠 पीरोज़ी 🕇 तथा धारेचे

फिद्या ( फ्ट्रैया )—मुसस्मानों का चलावा हुआ चादी का सिक्का, जिसका मृत्य दो
 आना था. अत्र क सिरोही राज्य में दो आने को 'फिर्दिया 'ही कहते हैं,

<sup>ं</sup> पीरोजी ( फ़ीरोज़ी )-पाहेले यहा पर चलने वाले मुसल्यान वादसाहुँ के सिक्के ।प्री-ग्रेंजे ( फ़ीरोजे ) कहलाते थे. सभव है, कि फ़ीरोज़झाह के नाम से फ़ीरोजे कहलाये हों.

(नाता; विधव विपाद) में १ फदिया उक्त मन्दिर के भेट करने का उक्लेख हैं. दिनिए की खोर के शिवालय की दिनिए। दीवार के बाहरी ताक में एक वहुत ही सुन्दर लकुलीश क्ष की मूर्ति हैं, जो चन्द्रावती से लाकर यहां पर लगाई गई हो ऐसा अनुमान होता हैं. लकुलीश की ऐसी सु-न्दर मूर्तियां कम देखने में खाती हैं. उन तीन मन्दिरों के पास दूसरे भी

🏞 लकुलीग्र या लकुटीक्स शिव के १८ श्रवतारों में से एक माना जाता है. प्राचीन काल में पाशुपत (हैाब) सम्प्रवायों में लकुलीश सम्प्रदाय वहुत प्रसिद्धथा, और अय तक सारे राजपूताना, गुजरात, मालवा, ब्याल, दक्षिण आदि में लकुर्लीश की मूर्तिया पाई जाती हैं लकुर्लीश की शृति के सिर पर जैन मूर्तियों के समान केश होते हूं, जिसपर से कोई कोई उसकी जैनमूर्ति मान छेते हैं, परन्तु वह जैन नहीं, किन्तु शिव के एक अवतार की मूर्ति है वह द्विमुज होती है, उसके वाये हाथ में लकुट ( दड ) रहता है, जिसपर से लकुतीश और लकुटीश नाम पहे, श्रीर दाहिने हाथ में बीजोरा नामक फल होता है, जो शिव की तिमूर्तियों के मध्य के दो हाथों में से एक में पाया जाता है. वह मूर्ति पद्मासन से बैठी हुई होती है, और किसी किसी में उसके नीचे त्रदी और कहीं कहीं दोनों तरफ एक एक जटाधारी साधु भी बना हुआ होता है. लकुलीश कर्षरेता (जिसका नीर्य कभी स्वब्धित न हुआ हो) माना जाता है, जिसका चिह्न (कर्ष्य-लिंग ) मृति पर स्पष्ट होता है, इस समय इस ग्राचीन सम्प्रदाय को माननेवाला कोई नहीं रहा, मरन्तु प्राचीन काल में इसके मानन वाले बहुत थे, जिनमें मुख्य साथु होते थे माधवा-भार्यरिचत ! सर्वदर्शनसंग्रह ! में इस सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का कुछ हाल पाया जाता है, और इसका विद्योप बुत्तान्त प्राचीन शिला लेखों तथा विष्णुपुराण श्रादि से मिलता है, इस सम्प्रदाय के साधु कनफड़े (नाय) होते हों, ऐसा अनुमान होता है, क्योंकि मेवाह के प्रसिद्ध एक-लिंगजी के मन्दिर के महन्त्रभी पहिले इसी सम्प्रदाय के साधु थे, और जिस हारीतराशि नामक साधु की कुपा से गुहिलोबों को राज्य प्राप्त हुआ वह भी इसी सम्प्रदाय का था, उसकी लख सहित मूर्ति परतिंगनी में है, जिससे उसका कनफड़ा होना सिद्ध होता है.

कितनेक छोटे छोटे मन्दिर हैं, जिनमें दो सूर्य की मृर्तियां रक्खी हुई हैं. गांव के मध्य पार्श्वनाथ का जिनालय भी है, जिसके भीतर की दो खड़ी मूर्तियों पर वि॰ सं॰ १२४० (ई॰ स॰ ११८३) वैशाख सुदि ११के लेख हैं, जिनमें इस मन्दिर को 'महावीरचेत्य' लिखा है, ज्योर हस गांव का नाम भी लिखा है, जिससे पाया जाता है, कि पहिले यह महावीर का मन्दिर था।

हुपीकेश-आवूरोड़ (खराड़ी) के स्टेशन से कृरीव र माइल उत्तर-पश्चिम में आवू पर्वत के नीचे ही हृपीकेश का प्राचीन और प्र- सिद्ध विष्णुमन्दिर है, जिसके विषय में यह प्रसिद्ध है, कि राजा अंव- रीश ने, जिसकी राजधानी अमरावती नगरी थी, यह मन्दिर पहिले वनवाया था. यहां के लोग ऐसा मानते हैं, कि हृपीकेश से लेकर उत्म-रली के परे तक पहिले अमरावती नगरी वसती थी, उसीपर से इस गांव का उत्मरली नाम पड़ा, जो हृपीकेश से क़रीव आधा माइल दिच्या में हैं.

स्त्राङ्गी—आयूरोड़ स्टेशन के पास वनास नदी के निकट खराड़ी का कसवा है, जो सिरोही राज्य में सबसे अधिक आवादी बाला है, और राजपूताना मालवा रेलवे के आवू डिविज़न (विभाग) का हेड-कार्टर अर्थात् मुख्य स्थान है. पहिले यहां पर एक छोटासा गांव वस-ता था, परन्तु राजपूताना मालवा रेलवे के खुलने तथा यहां से आवू जाने वाली नई सड़क के बनने पर यहां की आवादी बढ़ती गई, और

दयौपार की तरक्क़ी होती रही, जिससे दूर दूर के ब्यौपारी यहां आकर आवाद हो गये सिगेही राज्य के बड़े हिस्से के अतिरिक्त उसके पड़ोन के दांता, ईडर तथा मेवाड़ के इलाक़ों के लोग भी अपनी ज़रूरत का सामान बहुधा यहां से ख़रीदते हैं यहां पर श्रीमान वर्तमान महारावजी साहब ने एक सुन्दर बाग तथा कोठी बनवाई है, और राज्य की तरफ से एक मजिस्ट्रेट रहता है यहां पर 'केसर ‡ शुगर मेन्युफेक्चरिंग् कंपनी ' का चीनी बनाने का कारख़ाना भी है, जहां पर गुड़ से चीनी बनाई जाती है.

चन्द्रावती—आवृरोड़ स्टेशन से करीव ४ माइल दिलाए में चन्द्रावती नामक प्रसिद्ध और प्राचीन नगरी के खंडहर दूर दूर तक नज़र आते हैं, यह नगरी पहिले आवृ के परमार राजाओं की राजधानी थी और वड़ी ही समृद्धि वाली थी, जिसकी साची यहां के अनेक टूटे हुए मन्दिरों के निशान तथा जगह जगह एड़े हुए संगमर्भर के ढेर अब तक दे रहे हैं. आबृ पर देलवाड़े के प्रसिद्ध नेमीनाथ के मनिद्र (लूण्वसही) के चनानेवाले मन्त्री वस्तुपाल की धर्मपरायणा खी अनुपमदेवी यहां के रहनेवाले पोरवाड़ महाजन गागा के पुत्र धरिएगं की पुत्री थी। परमारों के बाद सिरोही वसने तक यह देवड़ों की भी राजधानी रही। ऐसी प्रसिद्धि है, कि जब जब मुसल्सानों की फैंज

<sup>्</sup>रं इस कम्पनी पा नाम सिरोही के उर्वमान महारावजी श्रीकेसर्राप्तिहजी के नाम से रक्ता गया है.

इधर होकर निकली, इस धनाट्य नगरी को वरावर लृटती रही. इसी श्रापति से यह ऊजड़ हो गई श्रीर यहां के रहने वाले वहुधा गुजरात में जा बसे. यहां पर संगममेर के बने हुए वहुत से मन्दिर थे, जिनमें से कई एक के द्वार, तोरण, मृर्त्तियां आदि लोगों ने उखाड़ कर दृर दूर के मन्दिरों में लगादीं और वचे कुचे मन्दिर राजपूताना मालना रेलवे के ठेकेदारों ने तोड़ डाले. ई॰ स॰ १८२२ (वि॰ सं• १८७१ ) में राजपूताना के प्रसिद्ध इतिहास लेखक कर्नल टॉड साहव यहां आये थे. उन्होंने ' ट्रेबरुस इन् वेस्टर्न् इन्डिया ' नामक अपनी पुस्तक में यहां के बचे हुए कुछ मन्दिरादि के चित्र दिये हैं, जिनसे उनकी कारीगरी, सुन्दरता आदि का अनुमान हो सकता है. ई॰ स॰ १८२४ ( वि॰ सं॰ १८८१ ) में सर चार्लं कॉल्विल साहिय अपने मित्रों सहित यहा श्राये, उस समय संगर्भमर के वने हुए २० मन्दिर यहां पर बचे हुए थे, जिनकी सुन्दरता की प्रशंसा उक्त साहिय ने की है। इस समय यहां पर एक भी मन्दिर अच्छी स्थिति में नहीं रहा. यहां के रहनेवाले एक वृद्ध राजपूतने वि॰ सं॰ १६४४ ( ई० स० १८८८ ) में यहां के स-न्दिरों के विषय में मुक्ते यह कहा कि "रेल (राजपूताना मालवा रेलवे) के निकलने के पहिले तो यहां पर संगमर्मर के बने हुए बहुत से म-न्दिर थे, परन्तु जब रेलवे के ठेकेदारों ने यहां के पड़े हुए पत्थर ले-जाने का ठेका लिया उस उक्त उन्होंने खड़े हुए मन्दिरों को भी तोड़ ढाला श्रोर वे उनका वहुतसा संगमर्मर भी उठा ले गये. जब यह हाल राज को मालूम हुआ, तव उनका पत्थर लेजाना रोक दिया गया, जिससे उनके जमा किये हुए संगमर्भर के ढेर चन्द्रावती और मावल कें बीच जगह जगह अब तक पड़े हुए हैं और कुछ पत्थर सांतपुर के पास भी पड़े हैं". इस प्रकार इस प्राचीन नगरी के महस्व का खेदजनक अंत हुआ, अब तो उन अनुपम मन्दिरों के दर्शन महानुभाव कर्नल टॉड के दिये हुए सुन्दर चित्रों के सिवाय किसी प्रकार से नहीं हो सकते.

मंगथल[-खराड़ी से क़रीव 8 माइल पश्चिम में मूंगथला गांव है, जहां पर पहिले बाह्मण, महाजन आदि की अच्छी आवादी थी, परन्तु अब तो उनका एक भी घर नहीं रहा यहां पर मुद्गलेश्वरं नामक शिवमन्दिर वि॰ सं॰ ८६५ (ई॰ स॰ ८६८) में वना था, जिसमें उक्त संबत् का एक शिलालेख दो बड़ी २ शिलाओं पर खुदा हुआ लगा है. इस मन्दिर के बाहर के दिचिए की तरफ़ के ताक में लक्कलीश की मृत्ति रक्ली हुई है. यहां पर एक विशाल जैन मन्दिर भी हे, जिसमें सब से पुराना जेख वि० सं० १२१६ ( ई० स० ११५६ ) का है, यहां पर एक सूर्य का भी मन्दिर था, जो अब विलकुल नष्ट होगया है, और सूर्य की मूर्ति एक मकान के पीछे पड़ी हुई है. यहां से क्रीव १ माइल उत्तर-पश्चिम में मधुसूदन नामक विष्णु का मन्दिर है, जो लोगों में 'मदुआजी' नाम से प्रसिद्ध है. इसके वाहर परमार राजा धारावर्ष के समय का वि० सं० १२४२ (ई० स० ११०५) का लेख हैं। यह मन्दिर उक्त लेख से पूर्व का वना हुआ है।

गिरवर-मधुसूदन से क्रीव ४ माइल पश्चिम में गिरवर नाम का पुराना गांव है. यहां पर एक प्राचीन जैन मन्दिर था, जो अब ट्रटा हुआ पड़ा है. यहां से थोड़ी दूर पर पाटनारायण नाम का विष्णु मन्दिर हैं. इस मन्दिर के सभामंडप में ब्रह्मा, विष्णु यशोदा आदि की मूर्तियां रक्ली हुई हैं. जो चन्द्रावती से लाई हुई हों. इसका संगमर्भर का दरवाजा भी वहीं के किसी जैन मन्दिर से जाकर यहां लगाया हो ऐसा अनुमान होता है, क्योंकि उसके ऊपर जैन मूर्चि खुदी हुई हैं. इस मन्दिर में दो शिला लेख हैं, जिनमें से एक (वि० सं० ११८१ (ई० स० ११२४) का और दूसरा वि॰ सं॰ १३४३ (ई॰ स॰ १२८७) का है. यह पिछला लेख परमारों के इतिहास के लिये विशेष उपयोगी है, क्योंकि इसमें लिखा है, कि 'वसिष्ट ऋषि ने आवू पर्वत पर मंत्रद्वारा धुमराज नामक परमार को उत्पन्न किया। उसके वंश में धारावर्ष हुआ, जिसका पुत्र सोमसिंह हुआ। उस (सोमसिंह) का पुत्र कृष्णराज और उसका प्रतापिसंह हुआ, जिसने जैत्रकर्ण को जीतकर शत्रु के हाथ में गई हुई चन्द्रावती का उद्धार किया. उसके ब्राह्मण मन्त्री देल्हण ने पाटनारायण के मन्दिर का जीगोंद्धार करवाया।' इस लेख में लिखा हुआ जैन्नकर्ण शायद मेवाड़ का राजा जैन्नसिंह हो, जो रावल मथन-सिंह का पौत्र और पदासिंह का प्रत्र था.

दत्।णी-निरवर से ६ माइल उत्तर-पश्चिम में दतासी गांव है. मेवाड़ में जैसे हलदी घाटी रखखेत के नाम से प्रसिद्ध है वैसे ही सिरोही राज्य में दताणी प्रसिद्ध है. यहां परिति सं १६६० (ई० स० १५८३) काती सुद ११ के दिन सिरोही के प्रसिद्ध वीर महाराव सुरताण और देहली के वादशाह अकवर की सेना के वीचं वड़ी लड़ाई हुई, जिलमें महाराव सुरताण की विजय हुई थी. वादशाह अकवर की यह सेना मेवाड़ के महाराणा प्रतापितंह के माई जगमाल की सिरोही का आधा राज्य दिलाने की सिरोही पर चढ़ आई थी, जिसका मुख्य सेनापित जोधपुर के महाराव चन्द्रसेन का पुत्र राठोंड़ रायसिंह था. इसी रणखेत में राठोंड़ रायसिंह, सीसोदिया जगमाल आदि कितने ही प्रसिद्ध पुरुष मारेगये और शाही फीज हारकर यहां से लोट गई थी. इसी लड़ाई

<sup>&#</sup>x27; महाराव सुरताण के समय से लगाकर अब तक क्षिरोही राज्य के रहने वाले चारण जय सिरोही के महारावर्जा को सलाम करते हैं, उस समय इस रखदेत की विजय का स्मरण कराने वाला नीचे लिया हुआ वाक्य बीला करते हैं:—

 <sup>&#</sup>x27; नैद्गिगरिनरेश कटारवंध चहुत्राख दवाखी रोतरा जेत जुहार '.

भागार्थ—दताणी के रखखेत में जय पानेवाले कटारबंध आयू के चौहान राजा को प्रयामः

<sup>ं</sup> नंत्रियि — नंदिवर्द्धन पर्वेत अर्थान् आकृ । आकृ का दूसरा नाम नंदिवर्द्धन होने के कारण सिरोही के राजा ' नंदिगिरिनरेश ' कहलाते हैं.

प्राचीन काल से ही चौहानों का राज्य चिन्ह कटार होना पाया जाता है. नाडोल के चौहान महाराजाधिराज केल्ह्यादेव के वि॰ सं॰ १२२३ (ई० स० ११६६) के ताम्रपत्र में उक्त राजा के हस्ताक्षर के पूर्व कटार का चिन्ह बना हुआ है. नाडोल के चौहानों के बंशज वृंदी के राजाश्रों का भी यही चिन्ह रहा, जो वहां के महाराव रामसिंह के सिक्षों पर निलता है, श्रीर सिरोही के राज्य चिन्ह में भी कटार पाया जाता है.

में प्रसिद्ध देवड़ा समरा भी मारा गया था, जिसकी छत्री यहां पर सिद्धेश्वर महादेव के मन्दिर के सामने वनी हुई है. यह लड़ाई द-ताणी गांव से पूर्व थोड़ी दूरी पर आवृ की दानि स-पश्चिमी- पर्वतश्रेणी के नीचे ही हुई थी. दताणी गांव में एक जैनमन्दिर, एक देवी का ट्टटा हुआ मन्दिर तथा सिद्धेश्वर नाम का प्रसिद्ध शिवालय भी है। उक्त शिवालय के भीतर के एक शिला लेख में लिखा है, कि 'वि० सं० १६८८ (ई॰ स॰ १६३१) फाल्गुन सुदि २ के दिन खारदेचा सूजा ने सिखेश्वर के आगे कमलपूजा † की ओर उसकी स्त्री सुजानदेवी उस-के साथ सती हुई' दताया से करीब ३ माइल परिचम में मकावल गांव से थोड़ी दूरी पर एक छोटे से तालाब के किनारे पर संगमर्घर का ·एक श्रठपहलू मोटा स्तंभ खड़ा हुआ है, जिसपर परमार राजा धारावर्ष के समय का वि॰ सं॰ १२७६ (ई॰ स॰ १२१६) श्रावण सुदि ६ का लेख खुदा हुंत्रा है. धारावर्ष के समय के अब तक ामेले हुए लेखों में यह सब से पिछला है, और इसीसे निश्चय होता है, कि धारावर्ष ने कम से कम ५६ वर्ष राज किया था, क्योंकि उसके

<sup>†</sup> अपने ही हाथ से अपना सिर काटकर खिव या देवी के अर्थण करने को 'कमल पूजा करना' कहते हैं. ऐसा सुनने में आया है, कि कमल पूजा करने के लिये प्राचीन काल में एक दासा सक्त रहता था, जिसकी आकृति अर्द्धचन्द्र के समान होती थी और जिसके होनों किनारों में एक रस्सी गांधी जाती थी. कमल पूजा करनेवाला मूर्चि के सामने बैठकर उस शक्त को अपनी गर्नन के पीछे रखता और उस होरी को पैरों में लगाकर जोर के साथ होनों पैरों से भटका सनाता, जिससे उमका सिर क्टकर मूर्चि के सामने गिर जाता था.

समय का कायद्रां से मिला हुआ लेख वि० सं० १२२० (ई० स० ११६३) का है

नींविरि - दताणी से क्रीव ६ माइल उत्तर-पश्चिम में नींवोरा गांव है, जिससे आधमील के अन्तर पर नदी के तट पर एक शिवकी त्रिमृर्ति का मन्दिर है. यह मन्दिर टूट गया है, परन्तु मूर्ति वहां पर अब तक विद्यमान है.

वर्माण-नींबोरा से ६ माइल पश्चिम में वर्माण नामक गांव है। यह स्थान वहुत प्राचीन है और पहिले एक अच्छा कसवा होना चा-हिये इसका नाम शिलालेखों में 'ब्रह्माख' मिलता है, जिसका अपभ्रंश वर्माण हुआ है. यहां पर संगमर्भर का बना हुआ 'ब्रह्माण्स्वामी' ना-मक विशाल सूर्य का मन्दिर है. हिन्दुस्तान भर में सूर्य का ऐसा सुन्दर मन्दिर शायद ही दूसरा मिले यह मन्दिर ई॰ स॰ की सातवीं शताब्दी के आस पास का बना हुआ प्रतीत होता है. इस मन्दिर के थंभों पर ६ क्षेत्रव खुदे हुए हैं, जिनमें से एक परमार राजा धुंधुक के पुत्र पूर्ण्याज के समय का है, जिसमें जिखा है, कि वि॰ सं॰ १०६६ (ई॰ स॰ १०४२) जेष्ठ सुदी ३० (पूर्णमासी) बुधवार के दिन पडिहार वंशी सारम के पुत्र गाचक ने ब्रह्माणस्वामी के मन्दिर का जीगोंद्धार करवाया. दूसरा लेख वि॰ सं॰ १०७६ ( ई॰ स॰ १०१६ ) का है, जिसमें सोहप नामक पुरुष ने दो खेत इस मन्दिर को भेट कियें जिसका उल्लेख हैं. तीसरा लेख राजा विकमिंसह के समय का वि॰ सं॰ १३५६ (ई॰ स॰ १२६६)

जेठ वदि ५ का है. वाकी के ३ लेख वि॰ सं॰ १३१५, १३३० ऋोर १३४२ (ई॰ स॰ १२४८, १२७३ ऋौर १२८५) के हैं. इस मन्दिर में बड़ी कारीगरी का काम है. मुख्य मन्दिर तथा सभामंडप अवतक विद्यमान हैं, परन्तु बाक़ी का हिस्सा ट्रटगया है. यहां पर जो संगमर्मर के ढेर पड़े हुए हैं, उनपर से इस मन्दिर के महत्त्व का विचार हो सकता है. इसमें अब मूर्त्ति नहीं है, परन्तु परिक्रमा में पीछे (पश्चिम) के ताक में मूर्ति का आसन विद्यमान है, जिस पर सुन्दर सात घोड़े वने हुए हैं, जिनसे स्पष्ट है, कि उसपर सूर्य की मूर्त्ति थी. इस मन्दिर के चौतरफ़ पड़े हुए पत्थरों में सूर्य की कई टूटी हुई मूर्तियां भी पड़ी हुई हैं. यहां से कुछ दूर एक नाले के निकट वमेंश्वर का मन्दिर है, जिसमें शिव की त्रिमृत्ति है. इस मन्दिर के चौक में एक लद्दमी की मृ चिंभी पड़ी हुई है, जो वास्तव में कारीगरी का उत्तम नमृना है. हुसकी दीवारों में सूर्य आदि की कई एक मूर्तियां जीर्णोद्धार के समय चुनदी गई हैं। यहां से क़रीव एक माइल पर 'कानवट' नामक एक बहुत ऊंचा तथा विस्तृत वड़ का वृच्च है, जिसकी सैकड़ों शाखाएं ज़मीन में जम गई हैं. दूर से देखने वालों को यह वड़ एक हरे छत्र सा मालूम होता है. इस राज्य में ऐसा बड़ दृसरा कोई नहीं है. इस के नीचे शेपशायी विष्णु का मन्दिर था, जिसको इस ( वड़ ) ने तोड़ डाला है. इसके कुछ पत्थर वड़ की शाखाओं के वीच पड़े हुए पाये जाते हैं. शेपशायी विष्णु की मृत्ति अब तक वहां पर मन्दिर के कुछ

पत्थरों सहित विद्यमान है बोग इस मूर्ति को कानजी ( कृष्ण ) की मूर्ति मानते हैं, इसीपर से इस वड़ का नाम कानवट पड़ा है. गांव के अन्दर एक विशाल और प्राचीन जैनमन्दिर है, जिसकी दीवार में भी एक सूर्य की मूर्ति चुनी हुई है.

कूसमा-वर्माण से ४ माइल पश्चिम में कूसमा गांव है. यहां पर ई० स० की आठवीं शताब्दी के आस पास का बना हुआ राम-चन्द्रजी का बड़ा ही विशाल मन्दिर है, जिसका कितनाक हिस्सा गिरगया है. यह मन्दिर विष्णु का नहीं किन्तु शिवका है, जिसमें सुन्दर त्रिमूर्ति ब्रोर शिवर्तिग हैं. इसके सभामगडप में शेपशायी नारायण, विष्णु ब्रादि की कई एक मृर्तियां रक्खी हुई हैं, जो पास के टूटे हुए मन्दिरों की होनी चाहियें. इसके चौक में शिविलंग, लकुलीश, विष्णु आदि की टूटी हुई मूर्तियां पड़ी हुई हैं और उसके एक कीने पर एक बहुत बड़ी और सुन्दर गणपति की मृति है, जिससे थोड़ी दूर पर सूर्य की टूटी हुई मूर्ति पड़ी हुई है। इस मन्दिर से कुछ अंतर पर ब्रह्मा का एक टूटा हुआ मन्दिर तथा एक टूटी हुई वावड़ी है। वर्माण के ब्रह्माणस्वामी तथा कूसमा के रामचन्द्रजीके मन्दिगें की समानता करनेवाला, इतने प्राचीन काल का बना हुआ, और कोई मन्दिर इस राज्य में नहीं हैं. फोटोग्राफ़रों तथा पुरातत्ववेत्ताओं के लिये इन दोनों स्थानों में बहुत सामान है.

हण[द्र[—आवृकी पश्चिम में उक्त पर्वत से क़रीव १ माइल

पर यह गांव है. आवृ पर देलवाड़ा गांव में बनेहुए वस्तुपाल के प्रसिद्ध मन्दिर के शिलालेख में, जो वि॰ सं॰ १२८७ (ई॰ स॰ १२३१) का है, इस गांव का नाम हंडाउद्रा मिलता है. यहां पर एक जैनमन्दिर है और उसके पास ही जन्मीनारायग का विष्णुमन्दिर हैं, जो पहिले सूर्य का मन्दिर था. सूर्य की मूर्ति को वहां से उठा कर एक कोने में रखदी है और उसके स्थान पर जस्मीनारायण की नवीन मर्ति स्थापित की गई है. पहिले आव पर जाने का मुख्य मार्ग हणादे से ही था और राजपूताना के राजाओं के वकीलों के डेरे भी यहीं बने थे, जहां उनकी सन्नारियां, नौकर वगैरा रहा करते थे, जिससे पहां पर न्नाबादी और ब्यापार की तरवकी थी, परन्तु अब यहां की न्नावादी बहुत घट गई है। यहां से क़रीब दो माइल पर आबू के नीचे की एक पहाड़ी पर प्रसिद्ध कोड़ीधज का मन्दिर हैं यह मन्दिर सूर्य का हैं. इस में जो स्याम पत्थर की बनी हुई सूर्य की मृति है उसके देखने से अनुमान होता है, कि यह उस मन्दिर के बनने से बहुत पीछे की है. सभामगढ़प के पास ही एक और सूर्य का छोटासा मन्दिर है. जिस-में सूर्य की मूर्ति है और उसके द्वार के पारा संगमर्थर की बनी हुई एक सूर्य की वड़ी मूर्ति रक्खी हुई है, जो प्राचीन है वह इस मन्दिर की पहिले की मृतिं होनी चाहिये उसके खारीडत हो जाने के कारगा उसको उठा कर उसके स्थान में यह नवीन सूर्ति स्थापित की गई हो. मन्दिर के सभामग्रहप के बीच एक स्तंभ पर सूर्य का सुन्दर कमलाकृति

चक घूमता हुआ रक्ला है. सभामएडए के स्तंभों पर दो लेख वि० सं• १२०४ ( ई॰ स॰ ११४७ ) के ख़दे हुए हैं. यहां पर छोटे छोटे और भी मन्दिर हैं, जिनमें देवी, सूर्य आदि की मूर्तियां हैं. सभामरहप से कुछ नीचे एक टूटा हुआ शिवमन्दिर है, जिसमें शिवलिंग के पास सूर्य,शेपशायी नारायण, विष्णु, हरगौरी आदि की कई एक मृर्तियां रक्खी हुई हैं, जो उक्त पहाड़ी के नीचे की आवादी से या लाखावती से लाई गई हों. इस पहाड़ी के नीचे दूर दूर तक मकानों के निशान हैं और इधर उधर देवियों आदि की कितनीक मूर्तियां पड़ी हुई हैं. एक चरावाहे से दर्यापत करने पर उसने कहा, कि 'पहिले कोडीधज के नीचे कोरापाटन नाम का शहर था, जिसके ये निशान हैं' यहां से आधे मील पर खाखाव ( लाखावती ) नाम की पुरानी नगरी के निशान हैं, जहांपर बड़ी वड़ी ईंटें तथा पुरानी मूर्चियां पाई जाती हैं। ब्रह्मा की एक बड़ी मूर्चि को कई वरसों पहिले हाथल गांव के ब्राह्मणों ने वहां से लाकर अपने गांव में लच्मीनारायण के मन्दिर के साम्हने रक्खा था, परन्तु पीछे से उनको कुञ्ज संदेह होजाने के कारण वह मृर्ति वहां से उठाकर पीछी लाखावती में रखदी गई. यहांसे करीव एक माइल पर आव के नीचे भघन वन और वांस की काड़ीशले एक नाले के ऊपर देवांगगाजी का प्राचीन मन्दिर कुछ ऊचाई पर हैं. इस मन्दिर की सीढ़ियां टूट-जाने के कारण वहां पर चढ़ने में कुछ कठिनता रहती है। मन्दिर छोटा है, जिसमें बड़े कद की खड़ी हुई विष्णु की मूर्चि है, जो उक्त मन्दिर

न हुआ और वह शासन के गांवों को जबरन् छीनने लगा. श्रसावा गांव के छीनने में उसने कितने ही ब्राह्मणों को मार डाला, जिसपर उनकी स्त्रियां जीवित जलमरीं फिर इस हत्याकांड के प्रायश्चित्त के लिये हंमीर के भाइयों, वाहिनों आदि ने मिलकर वि॰सं॰ १५४५ (ई॰ स॰ १४८८) में यह गांव बहुत बड़ी सीमा के साथ उन ब्राह्मणों के वंशजों को पीछा दिला दिया. सिरोही के राजा इस गांव का जल नहीं पीते यहां पर एक हनुमान की विशाल मूर्ति है, जो वि॰ सं॰ १३५५ ( ई॰ स॰ १२६७ ) वैशाख सुदि १॰ को स्थापित की गई थी. उसके पास गोगादेव की मूर्ति है, जिसकी स्थापना भी उसी दिन हुई थी. यह घोड़े पर चढ़े हुए वीर पुरुष की मूर्ति है, जिस-को लोग गोग चहुआन बतलाते हैं. असावा से दो मील पूर्व में देव-खेत्र (देवचेत्र ) नामक तीर्थस्थान है। देवखेत्र का मन्दिर संग-मर्मर का बना हुआ है, जिसमें शिव की विशाल त्रिमृति बनी हुई है क्रीर उसके आगे शिवलिंग स्थापित है, यहां पर एक ट्टा हुआ लेख परमार राजा सोमिसिंह के समय का वि॰ सं॰ १२६३ ( ई॰ स॰ १२३६) का है, इस मन्दिर के अहाते में कई एक छोटे छोटे मन्दिर हैं और एक टूटी हुई सुन्दर सूर्य की मूर्तिभी पड़ी हुई है, जो इन छोटे मन्दिरों में से किसी एक की होनी चाहिये मन्दिर के सामने एक वावडी है.

टोक्र्र्स - असावा से दो माइल दिच्या में टोक्स नाम का पु-र राना गांव है, जो अब ऊजड़सा है. पहिले यहां पर अच्छी आवादी होंने के निशान पाये जाते हैं इसके पास एक नाले के उत्पर सोना-धारी का प्रसिद्ध शिवमन्दिर है, जिसकी मरम्मत थोड़ ही वरसीं पहिले हुई हैं इस मन्दिर के अहाते में ३ छोटे छोटे मन्दिर और भी हैं, जिनमें से एक के स्तंभपर वि॰ सं॰ १३३३ (ई॰ स॰ १२९९) फाल्युन बदि ६ का एक लेख हैं, जिससे पाया जाता है, कि उक्त म-न्दिर की प्रतिष्ठा राव बीजड़ ने की थीं सिरोही के देवड़ों (बोहानों) के लेखों में यह लेख सबसे पहिला हैं इसपर से अनुमान होता हैं, कि उक्त संवत् के पूर्व देवड़े अ।वू से पिक्षम की ओर का मुल्क अपने आधीन करते हुए आबू की तलहटी तक पहुंच गये थे.

स्ग्रापुर-हणादे से १२ माइल उत्तर-पूर्व में सण्पुर नामक पुराना गांव है, इस छोटे से गांव की चौतरफ़ प्राचीन समय का बना हुआ बड़े बड़े परथरों का कोट था, जिसका कितनाक हिस्सा अवतक मौजूद है, यहां पर एक जैनमन्दिर इ० स० की १२ वीं शताब्दी के आसपास का बना हुआ है, जिसकी मरम्मत थोड़े बरसों पहिले हुई है. यहां पर हनुमान के मन्दिर के पास पड़ा हुआ वि० सं० १३३३ (ई० स० १२७६) का एक लेख मिला, जो जालीर के चौहान राजा चाचिगदेव के समय का है, इस लेख के ऊपर के हिस्से में घोड़े पर चढ़ हुए एक पुरुप की मूर्ति छन्न सहित खुदी हुई थी, जिसको किसीने तोड़ डाला है और लेख का एक तरफ़ का नीचे का हिस्सा मी टूटा

हुआ है. इस लेख से पाया जाता है, कि उक्त संवत् में यहांतक जालोर के चौहानों का राज्य † था.

एर्नपुर्-राजपूताना मालवा रेलवे के 'एरनपुरा रोड' स्टेशन से क़रीव ध्माइल उत्तर-पश्चिम में जवाई नदी के तटपर अंग्रेज़ी सर्कार की एरनपुर
की छावनी है. ता॰ ६ जनवरी स॰ १८१८ ई॰ (वि॰ सं॰ १८७४) में जोधपुर राज्य का सर्कार अंग्रेज़ी के साथ टेहली में अहदनामा हुआ, जिसकी
८ वीं-शर्त में एक वात यह भी थी, कि 'आवश्यकता के समय जोधपुर
राज्य सर्कार अंग्रेज़ी को १५०० सवार देगा।' इस शर्त के अनुसार ई॰
स॰ १८३२ (वि॰ सं॰ १८८६) में जोधपुर राज्य की तरफ़ से जो सवार
सर्कार अंग्रेज़ी की सेवामें भेजे गये वे काम के लायक न निक्ते,
जिससे फिर वि॰ सं॰ १८६२ पोस सुदि २ (ता० ७ दिसम्बर स०

<sup>†</sup> सिरोही से कृरीव १२ माइल उत्तर-पूर्व मे पालड़ी गाव के जैनमन्दिर मे चौहान राजा केल्ह्यावेच के कुंवर जैतसिंह के समय का वि० स० १२३९ ( ई॰ स० ११८२ ) का, पालड़ी से २ माइल उत्तर-पूर्व में उधमण गांव के उधमेश्वर महादेव के मन्दिर में राजा सामलसिंह के समय का वि० सं० १३,१)५६ (ई० स० १२(१)९९) का तथा पालड़ी से क्रीव २ माइल उत्तर में वागीण गांव के जैनमन्दिर में चौहान राजा सामंतिसह के समय का वि० स० १३५५ ( ई० स० १३०२ ) का ठेरत है. इन लेरते से पाया जाता है, कि परमारों के राज्य समय भी वर्तमान सिरोही शहर से उत्तर का हिस्सा चौहानों के ही आधीन था. सिरोही से क्रीव १२ माइल पूर्व में और माहोली से क्रीव ३ माइल उत्तर में सीवेरा गांव है, जहां के शांतिनाथ के जैनमन्दिर में देवड़ा विजयसिंह के समय का वि० सं० १२८२ ( ई० स० १२३२ ) का लेख भी मिला है.

१८३५) में यह ते हुआ, कि इन सवारों के वदले में जोधपुर राज्य की तरफ़ से ११५०००) रुपये कल्दार सालाना सर्कार को दिये जावें. इसपर सर्कार अंग्रेज़ी की तरफ़ से ई० स० १८३६ (वि० सं० १८६३) में कप्तान डाउनिंग ने 'जोधपुर लिजिअन' 🕇 नामक सेना अजमेर में भरती की और उसके लिये यह जगह पसंद की, जो सिरोही के महा-राव शिवसिंह ने प्रसन्नतापूर्वक सर्कार अंग्रेज़ी को उस सेना के रहने के लिये दी. जिससे ई॰ स॰ १८३७ (वि॰ सं॰ १८६४) में यहां पर छावनी कायम हुई. उस सेना के अफुसर मेजर डाउनिंग ने अपनी जन्मभृती के टापू 'एरन' के नाम पर से इस जगह का नाम 'एरनपुर' ( एरनपुरा ) रक्ला- पहिले यहां पर आवादी विलकुल न थी, परन्तु इस वक्त यहां पर फौज की लाइनें, अस्पताल, गिरजा, डाक वंगला, अंग्रेज़ अफूसरों के मकान तथा बाजार बन जाने से यह एक रौनकदार जगह वन गई है और यहां पर अच्छी आवादी हो गई है यहां की फीज़ में '१०० सवार श्रीर ब्राठ पैदल पलटनें हैं, जिनमें विशेष कर जोधपुर तथा सिरोही राज्य के भील व भीने भरती किये गये हैं. इस सेना ने समय समय पर राजपृताने में बहुत अच्छा काम दिया है.

<sup>ि</sup> ई० स० १८६० (वि० स० १९९७) में इस फीज का नाम 'एरनपुरा इरायुलर फोसे'
रक्ता गया था, पहिले यह फीज फॉरिन डिपार्टमेंट के मावहत थी, परन्तु ई बस० १८९७ (वि०
स० १९५४) से यह 'कमाण्डर इस चीफ़' (जभी लाट) के खिकार में होगई, जिसके बाइ
ई० स० १९०३ (वि० स० १९६०) में इसका नाम '४३ वीं (एरनपुरा) रेजिमेट' रस्ता
गया है.

शिवगंज-एरनपुर की छावनी कृष्यम होने वाद महाराव शिवसिंह ने उसके पास ही अपने नाम पर से शिवगंज नामक कसवा वि॰ सं० १६१० (ई॰ स॰ १८५४) में आवाद किया, जिसकी तरक्क़ी के लिये उन्होंने केवल सवा रुपया लेकर एक एक मकान की ज़मीन का पट्टा कर देने की आज़ा दी और व्योपारियों से माल के हासिल की चौथाई छोड़ दी, जिससे पाली आदि दूर दूर के व्योपारी यहां पर आवाद हुए. इस समय यह कृसवा शिवगंज तहसील का मुख्य स्थान न और व्योपार की जगह है, जहांसे दूर दूर के गांवों के रहनेवाले अपनी ज़रूरत का सामान बहुधा ख़रीदते हैं.

अवि—ि सिरोही राज्य के दिचाया-पूर्वी हिस्से में आव् पर्वत है। यह पर्वत आज़ावला ( अर्वली ) पर्वत से अलग खड़ा हुआ है, तो भी इससे सम्बन्ध रखनेवाली छोटी छोटी पर्वतश्रोयियां आड़ावला ( अर्वली ) से मिलजाती हैं। इसका ऊपर का हिस्सा खंबाई में १२ माइल और बौड़ाई में २ से ३ माइल तक है। इसकी अधिक से अधिक ऊंचाई प्रदेश फीट ( गुरुशिखर पर ) है, परन्तु ऊपर की समानभूमि की ऊंचाई करीब ४००० फीट है। इसके चौतरफ़ के ढलाव अनेक प्रकार के सधन ग्रचों से भरे हुए हैं, जिनकी शोभा अनुपम है। पिचयों का मनोहर शब्द यहांपर निरंतर सुनाई देता है। चातुमीस में हरियाली तथा विविध प्रकार के पुष्पों का मनोहर दश्य एवं करनों का बहाव आयू पर चढ़नेवाले के चित्त को प्रफृक्षित कर देता है। यहीं ईश्वर की

अप्राध **जीला का कुछ भास होता है**- प्राचीन काल से ही यह पर्वत पवित्र माना जाता है ऋोर यहां पर शैव, शाक्त, वैष्णव ऋोर जैनों के तीर्थस्थान होने के कारण हजारहा यात्री हरसाल यात्रा के लिये यहां आते हैं. पहिले इसपर चढ़ने के मार्ग † बहुत विकट थे, जिससे यात्रियों को बड़ी कठिनाई पड़ती थी॰ वि॰ सं॰ १६०२ ( ई॰ स॰ १८४५) में सिरोही के महाराव शिवसिंह ने सर्कार श्रंत्रेजी को यहां पर से-।नेटेरियम ( स्वास्थ्यदायक स्थान ) बनाने के **खिये १५ शर्तों के साथ** ज़मीन दी, और राजपूताना के एजंट गवर्नर जनरल साहब का मुख्य निवासस्थान यहीं नियत हुआ, जिसले सर्कार अंग्रज़ी की तरफ़ से यहां के रास्ते की दुरुस्ती होने खगी और राजपूताना मालवा रेलवे के श्रावरोड़ ( खराड़ी ) के स्टेशन से यहां तक १= माइल लंबी सड़क वन जाने से अब मोटरगाड़ियां, बागियां, तांगे, इके और वैल-गाड़ियां भासानी से ऊपर जासकती हैं. यहां पर अब रेजीडेन्सी, सरकारी अफुसरों के वंगले, सरकारी दफुतर, गिरजाघर, क्लबधर, पोलो आदि खेल के स्थान, मदरसे, अस्पताल, अंग्रेज़ी सिपा हियों की वारकें, राजपुताना के राजाओं, वकीलों तथा धनाट्य पुरुषों के वंगले, होटल, वाज़ार और जगह २ सड़क वनजाने से यहां

<sup>†</sup> भेवाब के महाराखा कुंभक्यों के विवसंत १५०६ (ईव्स० १४४९) के लेख से पाया जाता है, कि उस समय घोड़े तथा लदे हुए वैल खाबूपर बढते थे, और जैनलोगों में ऐसी प्रसिद्धि है, कि देलवाबे के मिदरों के लिये बड़े बड़े पत्थर हाथियो पर रखकर इस पहाड़ पर चढ़ाये गये थे.

की शोभा वहुत वह गई है. उप्णकाल के लिये यह स्थान स्वर्ग सन् मान माना जाता है. उन दिनों यहां की आवादी वहुत वह जाती है और कितने ही राजा, धनाट्य लोग, युरोपियन अफ़सर आदि यहां के शीतल सुगंधमय वायु का सेवन करते हैं. यहां की प्राकृतिक शोभा ऐसी उत्तम है, कि विना देखे उसका अनुमान हो ही नहीं सकता-नखी तालाव ने छोटा होने पर भी यहां की रमणीयता को और भी यहा दिया है.

इस पर्वत की उत्पति के विषय में ऐसी कथा मिलती है, कि विश् ष्ट नामक ऋषि इस देश में रहते थे, जिनकी गें उत्तक्क मुनि के खोदे हुए अगाथ गढ़े में गिर गई, जिससे विश् ष्ट ऋषि ने हिमालय से आर्थना कर उसके नंदि-वर्धन नामक एक शिखर को अर्वुद नाम के सर्प द्वारा यहां लाकर उस गढ़े को पूर्ण किया, तबसे नंदिवर्धन, अर्वुद (आब्) नामसे प्रसिद्ध हुआ। राजपूत लोंग ऐसा मानते हैं, कि यहीं पर रहनेवाले विश् श्रिष्ट कि में अपने आग्निकुपड में से पर्मार, पड़िहार, सोलंकी और चौहान नामक चार पुरुषों को उत्पन्न किया, जिनके वंशज दूर र के प्रदेशों के राजा हुए. आब् पर प्राचीन स्थान इतने अधिक हैं, कि उन सबका विवरण यहां लिखा जावे, तो यह प्रकरण बहुत वढ़ जावे, इसलिये हम थोड़े से मुख्य मुख्य स्थानों का ही संचिष्ठ हाल यहां पर लिखते हैं:--

अर्नुदादेवी-नसी ताबाव से अचलेश्वर की तरफ़ जाते हुए प-हिले अर्नुदादेवी का मन्दिर आता है. यह ब्रोटासा मन्दिर एक ऊंची पहाड़ी के अध बीच में है, जहां से दूर २ की शोभा नज़र आती हैं। १४० सीढियां चढ़ने पर मन्दिर में पहुंचते हैं। इस मन्दिर में अंविका की प्रसिद्ध मूर्ति है, जिसको लोग अर्वुदादेवी या अधरदेवी कहते हैं। यह स्थान बहुत प्राचीन माना जाता है और यहां पर एक गुफा भी है।

देलवाड़ा—अर्बुदादेवी से क्रीव एक माइल उत्तर पूर्व में देलवाड़ा नामक गांव है, जो देवालयों के लिये ही प्रसिद्ध है। यहां के मन्दिरों में से आदिनाथ और नेमिनाथ के जैनमन्दिर कारीगरी की उत्तम-ता के जिये संसार भर में अनुपम हैं। ये दोनों मन्दिर संगमर्भर के वने हुए हैं। इनमें भी पुराना और कारीगरी की दृष्टि से कुछ अधि-क सुन्दर, विमलशाह नामक पोरवाड़ महाजन का बनाया हुआ वि-मलवसही नाम का आदिनाथ का जैनमन्दिर है, जो वि॰ सं० १०८८ ( ई॰स०१०३१ ) में समाप्त हुआ था. इसमें करोड़ों रुपये लगे होंगे. आबू पर परमार वंश का राजा घंधुक उस समय राज्य करता था. वह गुज-रात के सोलंकी राजा भीमदेव का सामंत हो ऐसा अनुमान होता है. उस-के और भीमदेव के वीच अनवन हो जाने पर वह मालवा के परमार राजा भोजदेव के पास चला गया, जो उस समय प्रसिद्ध चित्तीड़ के किले (मेवाड में ) पर रहता था-भीमदेव ने विमलशाह को अपनी तरफ़ से दंडनायक (सेनापति) नियत कर आवू पर भेज दिया, जिसने अपनी बुद्धिमानी से धंधुक को चित्तौंड़ से बुलाया और उसीके द्वारा भीमदेव को प्रसन्न करवा

दिया. फिर घंधुक से ज़मीन लेकर उसने यह मन्दिर वनवाया. इसमें मुख्य मन्दिर के सामने विशाल सभामंडप है और चौतरफ़ छोट २ कई एक जिनालय हैं। इस मन्दिर में मुख्य मूर्ति ऋपमदेव ( ऋदिनाथ ) की है, जिसकी दोनों तरफ़ एक एक खड़ी हुई मूर्ति है, श्रोर भी यहां पर पीतल तथा पापाग की मूर्तियां हैं, जो सब पीछे की बनी हुई हैं. मुख्य मान्दिर के चौतरफ़ के छोटे छोटे जिनालयों में अलग र समय पर ब्रालग २ लोगों ने मृतियां स्थापित की थीं, ऐसा उनपर के लेखें। से पाया जाता है। मंदिर के सन्मुख हस्तिशाला वनी है, जिसमें दरवाज़े के सामने विमलशाह की अश्वारूढ परथर की मूर्ति † है, जिस-पर चूने की घुटाई होने से उसमें बंहुत ही भदापन आगया है. विमल शाह के सिर पर गोल मुकुट है, और बोड़े के पास एक पुरुप लकड़ी का बना हुआ छत्र लिये हुए खड़ा है. हस्तिशाला में पत्थर के बने हुए .दस हाथी हैं, जिनमें से ६ वि॰ सं॰ १२०५ ( ई॰ स॰ ११४६ ) फाल्गुन सुदि १० के दिन नेढक, व्यानन्दक, पृथ्वीपाल, घीरक, लहरक क्रीर मीनक नामक पुरुषों ने बनवाकर यहां रक्खे थे, जिन सबको महा-मात्य ( वड़े मन्त्री ) लिखा है. वाकी के हाथियों में से एक पंतार

<sup>ों</sup> हमारी राव में विमलजाह की यह मूर्ति मन्दिर के साथ की वनी हुई नहीं, किन्तु पीठे की वनी हुई होती चाहिये, क्योंकि यदि उद्य समय की बनी हुई होती, तो वह ऐसी भरी कभी न होती. हिस्तिशाला भी पीछे से बनाई गई हो ऐसा पावा जाना है, क्योंकि वह संगममैर की बनी हुई नहीं है और न उसमें खुदाई का काम है, उसके अन्दर के मन हाथी भी पीछे के ही मने हुए हैं.

(<del>- परमार्रः)</del> ठाकुर जगदेवने खौर दूसरा महामात्य धनपाल ने वि॰ संव १२३७ (ई॰ स॰ ११८०) आपाढ सुदि द को वनवाया था. एक हाथी के लेख के उत्पर चूना लग जाने से वह पढ़ा नहीं जासका और एक म-हामारय धवलक ने बनवाया था, जिसपर का संवत् का ऋङ्क चूने के नीचे आ गया है. इन सब हाथियों पर पहिले मृर्तियां बनी हुई थीं, परन्त इस वक्त उनमें से केवल तीन पर ही हैं, जो चतुर्भुज हैं हस्तिशाला के वाहर परमारों से आवृ का राज्य छीनने वाले चौहान महाराव छुंढा (लुंभा) के दो लेख हैं, जिनमें से एक वि० सं० १३७२ (ई० स० १३१६) चैत्र विद म श्रीर दसरा वि॰ सं० १३७३ ( ई० स॰ १३१७ ) चैत्र विद """का है. इस अनुपम मन्दिर का कुछ हिस्सा मुसल्मानों ने तोड़ डाला था, जिससे वि० सं० १३७८ ( ई० स० १२२१ ) में जल्ल झौर वीजड़ नामक दो साहकारों ने चौहान महाराव तेजसिंह के राज्य सन मय इसका जीगोंद्धार करवाया और ऋषभदेव की मृर्ति स्थापित की, ऐसा लेख आदि से पाया जाता है 🏗 यहां पर एक लेख बघेल ( सो लंकी ) राजा सारंगदेव के समय का वि॰ सं॰ १३४० (ई॰ स॰ १२६४)

<sup>†</sup> जिनप्रसस्ति ने अपनी 'नीर्वकस्य' नामक पुस्तक में लिखा है, कि म्लेन्छों ( मु-सस्मानों ) ने इन दोनों ( विभल्काह और वेजपाल के ) मन्दिरों को तोड डाला, जिसपर शक्त स० १२८२ ( वि॰ स० १३०८=ई० स० १३२१ ) में पहिले का उद्घार महस्तासन के पुत्र लस्ल ने करवाया और चण्डसिंह के पुत्र पीनड ने दूसरे ( वेजपाल के ) मन्दिर का उद्घार करवाया

माघ सुदि १ का एक दीवार में लगा हुआ है। इस मन्दिर की कारी-गरी की जितनी प्रशंसा की जावे थोड़ी है. स्तंभ, तोरण, गुंवज़, छत, दरवाजे ब्यादि पर जहां देखा जावे वहीं कारीगरी की सीमा पाई जाती है. राजपूताना के प्रसिद्ध इतिहासबेखक कर्ने टॉड साहव, जो आवृपर चढ़नेवाले पहिले ही यूरोपिअन थे, इस मन्दिर के वि-पय में जिखते हैं, कि हिन्दुस्तान भर में यह मन्दिर सर्वोत्तम है और ताजमहल के सिवाय कोई दूसरा स्थान इसकी समानता नहीं कर सकता इसके पास ही जूणवसही नामक नेमिनाथ का मन्दिर है, जिसको लोग वस्तुपाल तेजपाल 🗓 का मन्दिर कहते हैं। यह मन्दिर प्रसिद्ध मन्त्री वस्तुपाल के छोटे भाई तेजपाल ने अपने पुत्र लग्गुतिह तथा अपनी स्त्री अनुपमदेवी के कल्याण के निमित्त करोड़ों रुपये लगा कर वि॰ सं॰ १२०७ (ई॰ स॰ १२३१) † में बनवाया था यही एक दूसरा मन्दिर है, जो कारीगरी में उपरोक्त विमलशाह के मन्दिर की समता करसकता है. इसके विषय में भारतीय शिल्प सम्बन्धी वि-पयों के प्रसिद्ध लेखक फर्मसन साहव ने अपनी 'पिक्चरस इलस्ट्रे-

<sup>‡</sup> बस्तुपाल खौर उसका छोटा भाई तेजपाल गुजरात की राजधानी खनाहिलवाहे (पाटन) के रहने वाले पोरवाड़ महाजन खद्मवराज ( आसराज ) के पुत्र खौर गुजरात के धोलका प्र-देश के सोलकी ( वधेल ) राखा वीरधवल के मन्त्री थे, जैन धर्मस्थानों के निमित्त उनके स-मान द्रव्य खूर्य करने वाला दूसरा कोई पुरुष नहीं हुखा.

<sup>†</sup> यहां के शिलालेख मे वि० सं०१२८७ दिया है, परन्तु र्वार्थकरूप मे १२८८ लिखा है,

शन्स ऑफ एन्श्यंट आर्किटेक्चर इन् हिन्दुस्तान' नाम की पुस्तक में लिखा है, कि इस मन्दिर में, जो संगमर्मर का बना हुआ है, ऋत्यन्त परिश्रम सहन करनेवाली हिन्दुओं की टांकी से फ़ीते जैसी वारीकी के साथ ऐसी मनोहर आकृतियां बनाई गई हैं, कि उनकी नक्ल कागज़ पर बनाने का कितने ही समय तथा परिश्रम से भी में शक्ति-वान नहीं हो सकता ' यहां के गुंवज़ की कारीगरी के विषय में कर्नल टॉड साहित्र लिखते हैं, कि ' इसका चित्र † तथ्यार करने में लेखिनी थक जाती है और अरयन्त परिश्रम करने वाले चित्रकार की कलम को भी महान् श्रम पड़ेगा। गुजरात के श्रसिद्ध इतिहास 'रासमाला' के कर्ता फार्वस साहव ने विमलशाह श्रोर वस्तुपाल तेजपाल के प्रन्दिरों के विषय में लिखा है, कि 'इन मन्दिरों की ख़ुदाई के काम में स्वाभा-विक निर्जीव पदार्थों के चित्र वनाये हैं इतना ही नहीं, किन्तु सांसारिक जीवन के दूरय, ब्यौपार तथा नौकाशास्त्र सम्बन्धी विषय एवं रखखेत के युद्धों के चित्र भी खुदे हुए हैं। इन मन्दिरों की छतों में जैनधर्म की

<sup>ैं</sup> कर्नल टॉड साह्य के विलायत पहुंचने के पीछे मिसिज़ विलियम इंटर स्तैर नाम की एक मैम ने अपना तप्यार किया हुआ वस्तुपाल तेजपाल के मंदिर के मुंबज़ का चित्र टॉड साहय का दिया, जिसपर उनको इतना हुये हुआ और उस मैम साहिया की इननी क्र्र की, कि उन्होंने अपनी 'ट्रॅबस्स इन वेस्टर्न इन्डिया' नामक पुस्तक उसीको अपंख कर ही, और उसे कहा, कि 'तुम आयू गई इतना ही नहीं, किन्तु खायू को इक्ष्तेंड में ले आई हो', और वही मुंदर चित्र उन्होंने अपनी उक्त पुस्तक के प्रारंभ में दिया है.

अनेक कथाओं के चित्र भी खुदे हुए हैं। यह मन्दिर भी विम-लशाह के मन्दिर की सी बनावट का है. इसमें मुख्य 🕇 मन्दिर, उसके आगे गुंवज़दार सभामंडप और उनके अगल वगल पर छोटे छोटे जिना-लय तथा पीछे की ओर हस्तिशाला है. इस मन्दिर में मुख्य मूर्ति नेमि-नाथ की है, ऋौर छोटे छोटे जिनालयों में अनेक मूर्तियां हैं. यहां पर दो बड़े बड़े शिलालेख हैं, जिनमें से एक घोलका के राखा वीरधवल के पुरोहित तथा 'कीर्तिकोमुदी', 'सुरथोत्सव' आदि काव्यों के रचयिता प्रसिद्ध कवि सोमेश्वर का रचा दुआ है। उसमें वस्तुपाल तेजपाल के वंश का वर्णन, त्रणोराज से लगाकर वीरधवल तक की वर्षेल राणात्रों की नामावली, आब तथा यहां के परमार राजाओं का वृत्तान्त, इस मन्दिर की प्रशंसा तथा हस्तिशाला का वर्णन आदि हैं. यह ७३ रलोकों का एक छोटा सा सुन्दर काव्य है. इसीके पास के दूसरे शिलालेख में, जो बहुधा गद्य में लिखा है, विशेष कर इस मन्दिर के वार्षि-कोरसव आदि की जो व्यवस्था की गई थी उसका वर्शन है. इस-में अ।वृपर के तथा उसके नीचे के अनेक गांवों के नाम लिखे गये हैं, जहांके महाजनों ने प्रतिवर्ष नियत दिनों पर यहां उत्सव करना स्वीकार किया था, श्रौर इसीसे सिरोही राज्य की उस समय की उन्नत

<sup>ां</sup> सुरवमंदिर=मंदिर का मुख्य भाग व्यर्थान् जहां पर मुख्य मूर्ति स्थापित की जाती है. यहां पर जैन लोग उसको 'गंमारा' श्रीर शैच, वैप्एव श्रादि 'निज मंदिर' कहते हैं. हमने इस पुरुतक में उसके लिये 'मुख्यमंदिर' शब्द का ही प्रयोग किया है.

दशा का वहुत कुछ परिचय मिलता है. इन लेखों के अतिरिक्त छोटे छोटे जिनालयों में से बहुधा अत्येक के द्वारपर भी सुन्दर लेख खुदे हुए हैं। इस मन्दिर को बनवाकर तेजपाल ने अपना नाम अम-र किया इतना ही नहीं, किन्तु उसने अपने क्रुटुंव के अनेक स्त्री पुरुषों के नाम भी अमर कर दिये, क्योंकि जो छोटे छोटे ५२ जिनालय यहां पर बने हैं उनके द्वारं पर उसने अपने सम्बन्धियों के नाम के सुन्दर लेख खुदवा दिये हैं. प्रत्येक छोटा जिनालय उनमें से किसी न किसी के निमित्त वनवाया गया था. मुख्य मन्दिर के द्वार की दोनों स्रोर वड़ी कारीगरी से बने हुए दो ताक हैं, जिनको लोग 'देराणी जेठाणी के अ।ळिये' कहते हैं और ऐसा प्रासिद्ध करते हैं, कि इनमें से एक वस्तुपाल की स्त्री ने तथा दूसरा तेजपाल की स्त्री ने अपने अपने खर्च से बनवायाथा, और महाराज शांतिविजय की बनाई हुई 'जैनतीर्थ गाइड ' नामक पु-स्तक में भी ऐसा ही लिखा है, जो स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्यों-कि ये दोनों आले ( ताक ) वस्तुपाल ने अपनी दूसरी स्त्री सहडादेवीं के श्रेय के निमित्तवनवाये थे. सुहडादेवी पचन (पाटण) केरहने वाले मोढ जाति के महाजन ठाकुर ( ठक्कुर ) जाल्हण के पुत्र ठाकुर श्रासा की पुत्री थी, ऐसा उनपर खुदे हुए जेखों से पाया जाता है। इस समय ग्रजरात में पोरवाड़ श्रीर मोढ जाति के महाजनों में परस्पर विवाह

<sup>†</sup> आळिया≔(भाळ्या ), भालय, ताक.

नहीं होता, परन्तु इन लेखों † से पाया जाता है, कि उस समय उनमें परस्पर विवाह होता था-

इस मन्दिर की हस्तिशाला में बड़ी कारीगरी से बनाई हुई संगममर की १० हथनियां एक पंक्ति में खड़ी हैं, जिनपर चंडप, चंड-प्रसाद, सोमसिंह, अश्वराज, लूगिग, मह्मदेव, वस्तुपाल, तेजपाल,

† इन दोनों ताको पर एक ही आशय के (मूर्तियों के नाम अलग अलग होंगे ) लेख खुदे हुए हैं, जिनमें से एक की नकुल नीचे लिखी जाती है:—

क संबत् १२९० वर्षे वैज्ञासवि १४ गुरौ प्राग्वाटझातीयर्चडपर्चडपसादमई श्रीसीमान्वये मई श्रीस्रासराजसुत महं श्रीतेज:पालेन श्रीमत्पत्तनवास्तव्यमोडझातीयठ० जात्ह्यासुतठ० श्रामसुताया: ठकुराझीसँतोपाकुक्षिसंभूताया मई श्रीतेज:पालद्वितायमार्या मई श्रीसुहडादेव्या: श्रेयोंधी...........यहां से श्रागे का हिस्सा हट गम्ना है परन्तु दूसरे तारु के लेटा में वह इस तरह है 'एत-श्रिगदेवकुतिका क्षत्रकं श्रीश्राजिबनाथविवं च कारितं ॥

इस लेख में जाल्ह्स और आस को ठ० ( उक्कर, ठाकुर ) लिखा है, जिसका कारण यह अनुमान किया जाता है, कि वे जागीरदार हों. दूसरे लेखों में वस्तुपाल के पिता आसराज वगैरा को भी ठ० ( ठाकुर ) लिखा है. राजपूताने में अवतक जागीरदार पारण, कायस्य आदि को लोग ठाकुर ही कहते हैं.

यहां के लेक्सों में कई नामों के पहिले 'मई o' लिक्सा मिलता है, जो 'महत्तम' के प्राह्नत कर 'महंत' का संक्षिप्तरूप होना चाहिये. 'महत्तम' ( महंत ) एक खिताय होना अनुमान हो-ता है, जो प्राचीन काल में मंत्रियों ( प्रधानों ) आदि को दिया जाता हो. राजपूताने में अब तरु कई महाजन 'मूंता' और 'महता' कहलाते हैं, जिनके पूर्वमों को यह नि्ताय मिला होगा, जो पीछे से वंजपरम्परागत होकर वंझ के नाम का सूचक हो गया हो. 'मूंता' और 'महता' वे दोनों 'महत्तम' ( महंत ) के अपभंज होने चाहिये .

जैन्नसिंह और लावगयसिंह ( लूणसिंह ) † की वैठी हुई मूर्तियां थीं, परन्तु अन उनमें से एक भी नहीं रही. इन हथिनियों के पीछे की पूर्व की दीवार में १० ताक बने हुए हैं, जिनमें इन्हीं १० पुरुषों की खियों सहित परथर की खड़ी हुई मूर्तियां बनी हैं ‡, जिन सबके हाथों में पुष्पों की माला हैं और वस्तुपाल के सिरपर पाषाण का छन्न भी है। प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री का नाम मूर्ति के नीचे खुदा हुआ है। अपने छुदंब भर का इस प्रकार का स्मारकचिन्ह बनाने का काम यहां के किसी इसरे पुरुष ने नहीं किया यह मन्दिर श्रोभनदेव नाम के शिल्पी

† इत सब का परस्पर क्या सम्बन्ध था यह नीचे दिये हुए वशरृक्ष से विदिव होगा .--

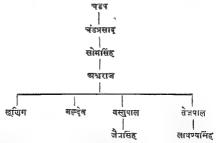

‡ पहिले ताक में ४ मूर्तिया खड़ी हुई हैं, जिनमे पहिला आचार्य उदयसेन की, दूसरी आचार्य विजयमेन की, तीसरी चड़प की, और चौजी चड़प की सी चापलदेवी की है. उदय-सेन विजयसेन का शिष्य जा. ये नागेन्द्र गच्छ के साधु और वस्तुपाल के कुल के गुत्र थे. "स्तुपाल के इस मन्दिर की प्रतिष्ठा उक्त विजयसेन ने ही कराई जी. ने बनाया था. मुसल्मानों ने इसको भी तोड़ † ढाला, जिससे इस-का जीखोंद्धार ‡ पेथड़ (पीथड़) नाम के संघपित ने करवाया था. जीखों-द्धार का लेख एक स्तंभपर खुदा हुआ है, परन्तु उसमें संवत् नहीं दिया. वस्तुपाल के मन्दिर से थोड़े अंतर पर भीमासाह का, जिसको लोग भेंसासाह कहते हैं, बनवाया हुआ मन्दिर है, जिसमें १००० मन तोल की पीतल (सर्वधात) की बनी हुई आदिनाथ की मूर्ति है, जो वि॰ सं॰ १५२५ (ई॰ स॰ १४६६) फाल्गुन सुदि ७ को गूर्जर श्रीमाल जाति के मन्त्री मंडन के पुत्र मन्त्री सुन्दर तथा गंदा ने वहां पर स्थापित की थी. इन मन्दिरों के सिवाय देलवाड़े में श्रेतांवर जैनों के दो मन्दिर और हैं (चोमुखजी का तिमंजिला मन्दिर और शांतिनाथ का मान्दिर) तथा एक दिगंवर जैनमन्दिर भी है.

इन जैन मन्दिरों से कुछ दूर गांव के वाहर कितनेक टूटे हुए पुराने संदिर झोर भी हैं, जिनमें से एक को लोग 'रासिया वाजन' का

<sup>†</sup> आयू के इन मन्दिरों को किस मुसल्मान मुलवान ने बोड़ा यह मास्क्रम नहीं हुआ। तीथे करण में, जो वि० सं० १२४९ (ई० स० १२५२) के आस पास धनना ग्रुरू हुआ। श्रीर वि० सं० १२८४ (ई० स० १३२७) के आस पास समाप्त हुआ। था, मुसल्मानों का इन मन्दिरों में तीदना लिखा है, जिससे अनुमान होता है, कि अलाउदीन स्थिता की फीज ने जा-लीर के घीहान राजा कान्हडदेव पर वि० सं० १३६६ (ई० स० १३०९) के आस पाम चर्माई की उस वक्त यहां के मन्दिरों को वोड़ा हो.

<sup>🙏</sup> जी खों द्वार में जितना काम बना है वह सब का सब भहा है.

मंदिर कहते हैं. इस दूटे हुए मंदिर में गणपति की मूर्ति के निकट एक हाथ में पात्र घरे हुए एक पुरुप की खड़ी हुई मूर्ति है, जिसको लोग 'रिसया वालम' की और दूसरी स्त्री की खड़ी हुई है, जिसको 'कुंवारी कन्या' की मूर्ति वतलाते हैं. कोई कोई 'रिसया वालम' को ऋषि वालमीक अनुमान करते हैं. यहां पर वि॰ सं॰ १४५२ (ई॰स॰१३६५) का एक लेख भी खुदा हुआ है.

अचलगढ़—देलवाड़े से अनुमान ५ माइल उत्तर-पूर्व में अच-लगढ़ नाम का प्रतिद्ध और प्राचीन स्थान हैं पहाड़ के नीचे समान मृभि पर अचलेश्वर महादेव का, जो आवृ के अधिष्ठाता देवता माने जाते हैं, प्राचीन मन्दिर हैं आवृ के परमार राजाओं के ये कुल देवता माने जाते थे और जब से वहां पर चौहानों का अधिकार हुआ तब से

<sup>ैं</sup> यहां के लोग ऐसा प्रसिद्ध करते हैं कि 'रसिया बालस' जो करामाती पुरुप या, आयू के राजा की कन्या से अपना विवाह करना चाहता था, परन्तु राजा उसको स्वीकार नहीं करता था, अन्स में राजाने कहा कि ' सायंकाल से लग कर सुगें के बोलने तक रात्रि भर में ही दुम आयू के नीचे से उपर तक ४ रास्ते बना दो, तो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम से कर दूं.' इसपर उसने अपना काम शुरू किवा और मुगें के बोलने के समय से पहिले वह उसको समाप्त करने. वाला ही था, ऐसे में उस लड़की की माता ने, जो उसके साथ अपनी लड़की का विवाह होना नहीं चाहती थीं, सुगें का सा शब्द कर दिया, जिससे निराश होकर उसने अपना काम छोड़ दिया, परन्तु जब उसको यह मेद मालूम हुआ तब उसने शाप दिया, जिससे वह लड़की और उसकी माता दोनों परथर की हो गई. माता की मूर्ति बोट डाली गई और उस पर परथरों का ढेर कर दिया गया, जो अब वक बहां पड़ा हुआ. है. किर वह ( बालम ) भी विषयान कर मर गया. उसकी मृर्ति के हाथ में जो पात्र है उसको छोग विष का पात्र वतलाते हैं.

चौहानों के भी इष्टदेव माने जाने लगे. अचलेश्वर का मिन्दर वहुत पुराना है और कई वार इसका जीखोंद्वार हुआ है. इसमें शिवलिंग नहीं, किन्तु शिव के पैर के अगुंठे का चिन्ह मात्र ही है, जिसका पूजन होता है. इस मिन्दर में अष्टोत्तरशत शिवलिंग † के नीचे एक बहुत बड़ा शिलालेख वस्तुपाल तेजपाल का खुदवाया हुआ है. उसपर जल गिरने के कारण वह बहुत ही विगड़ गया है, तो भी उसमें गुजरात के सोलिकियों और आबू के परमारों का ब्रत्तान्त तथा वस्तुपाल तेजपाल के वंश का विस्तृत वर्णन पढ़ने में आ सकता है ‡, जिससे अनुमान होता है, कि तेजपालने इस मिन्दर का + जीखोंद्वार करवाया हो अथवा यहां पर कुछ वनवाया हो वस्तुपाल तेजपाल ने जैन होने पर भी कई शिवालयों का उद्धार करवाया था, जिसका उक्केख मिलता है.

<sup>ां</sup> ये १०८ शिवलिंग बहुत छोटे छोटे हैं श्रीर एक ही शिला को काट कर उसीपर बनाये गये हैं. यह शिला एक चबूतरे के ऊपर है, जिसके नीचे लेख लगा हुआ है.

<sup>्</sup>रै इस लेख के बिगड़ जाने ले संबत् का श्रंक पढ़ने में नहीं श्राता, परन्तु इससे पाथा जाता है, कि उस समय श्राम् का राजा परमार सोमसिंह था श्रीर उसका पुन कुरण्राज युव-राज था इसी तरह गुजरात का राजा सोलंकी भीमदेव था और उसका सामत राणा बारधवल विन्मान था. इमपर से निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि यह लेख वि० से० १२९४ (ई० स० १२३७) से कुछ पूर्व का होना चाहिये.

<sup>+</sup> यह लेख इसी मन्दिर का है ऐसा मानने का कारण यह है, कि इसके प्रारंभ में अच-लेखर को नमस्कार किया है.

मन्दिर के पास ही मठ में एक वड़ी शिलापर मेवाड़ के महारावल समर्रासेंह का वि॰ सं॰ १३४३ (ई॰ स॰ १२८६) का लेख है. जिसमें वापा रावल से लगाकर समर्रासेंह तक मेवाड़ के राजाओं की वंशावली तथा उनका कुछ वृत्तान्त भी हैं। इस लेख से पाया जाता है, कि समर-सिंह ने यहां के मठाधिपति अत्वशंकर की, जो वड़ा तपस्त्री था, आज्ञा से इस मठ का जीर्खोद्धार करवाया, अचलेश्वर के मन्दिर पर सुनर्श का दंड (ध्वजदंड) चढ़ाया और यहां पर रहनेवाले तपस्वि-यों के भोजन की ब्यवस्था की थी। तीसरा लेख चौहान महाराव लुंभा का वि० सं०१३७७ (ई० स० १३२०) का भन्दिर के वाहर एक ताक में लगा हुआ है, जिसमें चौहानों की वंशावली तथा महाराव लुंभा ने बाबू का प्रदेश तथा चन्द्रावती की विजय किया जिसका उल्लेख है। मन्दिर के पीछे की बावडी में महाराव तेजसिंह के समय का वि॰ सं॰ १३८७ (ई॰ स॰ १३२१) माघ सुदि ३ का लेख हैं। मन्दिर के सामने पीतल का बना हुआ विशाल नन्दि है, जिसकी चौकीपर वि॰ सं∙ १४६४ (ई॰ स॰ १४०७) चैत्र सुदि ≂कः लेख हैं। नन्दि के पास ही प्रसिद्ध चारण किव दुरसा आढा की वनवाई हुई उसीकी पीतल की मृर्ति है, जिसपर वि॰ सं॰ १६८६ ( आपाडादि ं ) (ई० स॰

<sup>†</sup> श्रापादादि≔गुजरात की गणना के श्रनुसार श्रापाद ( राजपूनाना के हिमान से श्रापण) से प्रारम होने वाला नर्ग या सबनु.

इस लेख के नि० स० १६८६ को जापाड़ादि मानने का साम्मा यह है, कि लेख में वि०

?६६०) वैशास मुदि ५ का लेख हैं। नंदी से कुछ दूर लोह का वना हुआ एक बहुत ही बड़ा त्रिशूल हैं, जिसपर वि० सं० १७६८ (ई॰स॰ १७१२) फाल्गुन सुदि १५ का लेख हैं। यह त्रिशूल रागा लाखा, ठाकुर मांडण तथा कुंवर भादा ने घांणेराव गांव में बनवाकर अचले रवर को अर्पण किया था। लोह का ऐसा बड़ा त्रिशूल दूसरे किसी स्थान में देखने में नहीं आया।

अचलेश्वर के मन्दिर के अहाते में होटे होटे कई एक मन्दिर
हैं, जिनमें विष्णु आदि अलग अलग देवताओं की मूर्तियां हैं। मंदाकिनी की तरफ़ के कोने पर महाराखा कुंभकर्ष ( कुंभा ) का बनवाया
हुआ कुंभस्वामी का सुन्दर मन्दिर है। अचलेश्वर के मन्दिर के वाहर
मंदािकनी † नाम का बड़ा कुंड है, जिसकी लंबाई २०० फीट और
चौंड़ाई २४० फीट के क़रीब है। इसके तटपर परथर की बनी हुई परमार
राजा धारावर्ष की धनुप साहत सुन्दर मूर्ति ‡ है, जिसके आगे पूरे

मः के साथ श्रक सबत् १५८२ लिखा है, जिससे स्पष्ट हैं, कि यह मूर्ति चैतादि विः मः १६८७ ( श्रापाडादि १६८६ ) में बनी चीः

<sup>†</sup> चित्तौड़ के कीर्तिस्तभ की प्रश्नस्ति में महाराणा कुमा का व्यायू पर कुमस्त्रामी का मिन्दर तथा उसके पास कुड जनवाना लिखा है. कुमस्त्रामी के मिन्दर के पास यही कुड (मदा-किनी) है, जिससे सम्भव है, कि कुमा ने इसका जीखींदार करवाया हो.

<sup>ैं</sup> यह मूर्ति कर बनी यह निश्चितनहीं है इसके धनुष पर एक छेटा वि० स०१५३३ (ई० स०१४७७) पाल्यान विदि६ का है, परन्तु मूर्ति बाचीन माळूम देती है, असएर सभर है, कि

कृदके तीन भेंसे एक दूसरे के पास खड़े हुए हैं, जिनके श्रार के आर-पार एक एक छिद्र है, जिसका आश्य यह है, कि धारावर्ष ऐसा पराक्रमी था, कि पास पास खड़े हुए तीन भेंसों को एक ही वाख से वींध डालता था, जैसा कि पाटनारायण के लेख में उसके विषय में लिखा मिलता है. इस मंदािकनी के तट के निकट सिरोही के महाराव मानिसंह का मन्दिर हैं, जो एक परमार राजपूत के हाथ से आवृ पर मारे गये और यहां पर दग्ध किये गये थे, यह शिवमन्दिर उनकी माता धार-वाई ने वि॰ सं॰ १६३४ (ई॰ स॰ १५७७) में बनवाया था, इसमें मानिसंह की मूर्ति पांच रािखयों सिहत शिव की आराधना करती हुई खड़ी है, ये पांचों रािखयां उनके साथ सती हुई होंगी.

इस मन्दिर से थोड़ी दूर पर शांतिनाथ का जैनमन्दिर है, इसको जैन लोग गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल में का चनवाया हुआ बतलाते हैं इसमें तीन मूर्तियां हैं, जिनमें से एक पर वि॰ सं॰ १३०२ (ई० स॰ १२७५) का लेख है.

अचलेश्वर के मन्दिर से थोड़ी दूर जाने पर अचलगढ़ के पहाड़

धनुपवाला हिस्सा, जो मूर्ति के साथ जुड़ा हुआ है पीछे से नया बनाया गया हो (पिहले का हूट जाने के कारण ). यह मूर्ति कृरीव ५ कृट ऊंची है और देलवाड़े के मिन्दरों में जो बस्तु-पाल जादि की मूर्तियां है उनसे मिलती हुई है. संभव है, कि यह उसी समय के आस पास की वनी हुई हो.

<sup>†</sup> तीर्थकरूप में कुमारपाल का आयू पर एक जैनमन्दिर बनवाना लिखा है.

के ऊपर चढ़ने का मार्ग है- इस पहाड़ पर गढ़ बना हुआ है, जिसको अचलगढ़ कहते हैं. गग्रेशपोल के पास से यहां की चढ़ाई शुरू होती है. मार्ग में लदमीनारायण का मन्दिर खोंर उसके खागे फिर कुंथुनाथ का जैनमन्दिर आता है, जिसमें उक्त तीर्थकर की पीतल की मूर्ति है, जो वि॰ सं॰ १५२७ (ई॰ स॰ १८७०) में बनी थी यहां पर एक पु-रानी धर्मशाला तथा महाजनों के थोड़े से घर भी हैं. यहां से फिर ऊ-पर चढ़ने पर पहाड़ के शिखर के निकट बड़ी धर्मशाला तथा पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और श्रादिनाथ के मन्दिर श्राते हैं, जिनमें श्रादिनाथ का मन्दिर, जो चौमुख है, मुख्य श्रोर प्रसिद्ध है. यह दो मंज़िला बना है क्रीर इसके नीचे तथा ऊपरकी मंज़िलों में चार चार पीतल की बनी हुई बड़ी बड़ी मृर्तियां हैं. यहां के लोग इस स्थान को ' नवंताजोध ' कहते हैं दूसरी मंज़िल की छत पर चढ़ने, से सारे आब् तथा आबू की तलहटी के दूर दूर के गांवों का सुन्दर दृश्य नज़र . आता है इन मन्दिरों में पीतल की १४ मृर्तियां हैं, जिनका तोल १६४६ मन होना जैनों में माना जाता है. इनमें सब से पुरानी मृति मेवाड़ के महाराणा कुंभकर्ण (कुंभा) के समय वि॰ सं॰ १५९० ( ई॰ स॰ १४६१ ) में वनी थी.

यहां से कुछ ऊपर 'सावन भादवा 'नामक दो जलाशय हैं, जिनमें साल भर तक जल रहता है और पर्वत के शिखर के पास अ चलगढ़ नाम का ट्रटा हुआ कि़ला है, जो मेवाड़ के महाराणा कुंभकर्ण (कुंभा) ने % वि० सं० १५०६ (ई० स० १८५२) में बनवाया था। यहां से कुछ नीचे की ओर पहाड़ को काटकर बनाई हुई दो मंज़िला वाली ग्रुफ़ा है, जिसके नीचे के हिस्से में दो तीन कमरे भी बने हुए हैं। लोग इस स्थान को पुराखप्रसिद्ध सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र का निवा-सस्थान बतलाते हैं। यहां पहिले साधु भी रहते होंगे, क्योंकि उनकी दो धृनियां यहांपर हैं.

श्रोरिश्रा-श्रवलगढ़ से दो माइल उत्तर में श्रोरिश्रा गांव है, जहांपर कनलल नामक तीर्थस्थान है। यहां के शिवालय का, जिसकी कोटेश्वर (कनललेश्वर) कहते हैं, वि॰ सं॰ १२६५ (ई॰ स॰ १२०८) में दुर्वासाराशि के शिष्य केदारराशि नामक साधु ने जीर्लोखार करवाया था। उस समय श्राव् का राजा परमार धारावर्ष था, जो शुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव (दूसरे) का सामंत था ऐसा यहां के लेख से, जो वि॰ सं॰ १२६५ (ई॰ स॰ १२०८) वेशाल सुदि १५ का है, पाया जाता है।

यहां पर महाबीर स्वामी का जैनमन्दिर भी है, जिसमें मुख्य मृर्त्ति उक्त तीर्थंकर की है और उसकी एक ओर पार्श्वनाथ की और दूसरी ओर शांतिनाथ की मृर्त्ति है ओरिआ में एक डाकवंगला भी हैं.

<sup>\*</sup> चित्तीत के किले पर के महाराखा कुमकर्य ( हुआ ) के बनवाये हुए कीर्तिस्तंभ की प्रशस्ति में अचलवुर्ग ( अचलगढ़) बनवाना लिखा है, परन्तु लोगों का मानना यह है, कि यहा का किला परमारों ने बनाया था. सभव है, कि कुमा ने परमारों के बनाये हुए किले का जोखोंद्वार करवाया हो.

गुरुशिखर-श्रोरिया से तीन माइल पर गुरुशिखर नामक आवृ का सब से उंचा शिखर है, जिसपर दत्तात्रेय (गुरु दत्तात्रेय) के चरण-चिन्ह बने हैं, जिनको यहां के लोग 'पगल्या' कहते हैंं उनके दर्शनार्थ बहुतसे यात्री प्रतिवर्ष जाते हैं. यहां पर एक बड़ा घंट लटक रहा है, जिसपर वि॰ सं॰ १४६८ (ई॰ स॰ १४११) का लेख हैं. इस ऊंचे स्थान पर से बहुत दूर दूर के स्थान नज़र आते हैं और देखनेवाले को अपूर्व आनन्द प्राप्त होता है. यहां का रास्ता बहुत ही विकट और बड़ी चढ़ाईवाला है.

गौमुख ( वशिष्ठ )-आवृ के वाज़ार से अनुमान १ई माइल द-चिए में जानेपर हनुमान का मंदिर आता है, जहां से क्रीय ७०० सीड़ियां नीचे उतरने पर विशृष्ट ऋषि का आश्रम आता है, जो बड़ा ही रमणीय स्थान है. यहांपर पत्थर के वने हुए गौ के मुख में से एक कुएड में सदा जल गिरता रहता है, इसी से इस स्थान की गौमुख कहते हैं. यहांपर विशष्ट का प्राचीन मंदिर है, जिसमें विशष्ट की मूर्ति है और उसकी एक तरफ़ रामचन्द्र की और दूसरी श्रोर लत्त्मण की मृर्ति है। यहां पर विशष्ट की स्त्री अरुंधती की तथा पुराणप्रसिद्ध नन्दिनी नामक कामधेनु की वखड़े सहित मृर्ति भी है. मंदिर के सामने एक पीतल की खड़ी हुई मृति है, जिसको कोई इन्द्र की ख्रीर कोई परमार राजा धारावर्ष की वतलाते हैं. यही वशिष्ठ ऋषि का प्रसिद्ध अग्निकुराड है, जिसमें से परमार, पड़िहार, सोलंकी और

चौहान वंशों के मूलपुरुषों का उत्पन्न होना लोगों में माना जाता है। विश्व के मंदिर के पास वराह अवतार, श्रेषशायी नारायण, सूर्य, विष्णु, लक्षी आदि की कई एक मूर्तियां रक्खी हुई हैं। मंदिर के द्वार के पास की दीवार में एक शिलालेख वि० सं० १३६४ (ई॰ स॰ १३३७) वैश्याख सुदि १० का लगा हुआ है, जो चंद्रावती के चौहान राजा तेजिसिंह के पुत्र कान्हउदेव के समय का है। इसीके नीचे महाराणा कुंभा का वि० सं० १५०६ (ई० स० १४४६) का लेख खुदा है.

गौतम-विश्वष्ठ के मंदिर से अनुमान ३ माइल पश्चिम में जाने वाद कई सीढ़ियां उतरने पर गौतम च्छिप का आश्रम आता है. यहां पर गौतम का एक छोटासा मंदिर हैं, जिसमें विष्णु की मूर्ति के पास गौतम तथा उनकी खी अहिल्या की मूर्तियां हैं। मंदिर के वाहर एक लेख लगा हुआ है, जिसमें लिखा है, कि महाराव उदयसिंह के राज्य समय वि॰ सं॰ १६१३ (ई॰ स॰ १५५७) वैशाख सुदि ३ को वाई पार्वती तथा चंपावाई ने यहां की सीढ़ियां वनवाई.

बास्थानजी—स्त्रावृ के उत्तर की तरफ़ के ढलाव में शेरगांब की तरफ़ बहुत नीचे उत्तरने पर 'वास्थानजी' श्रः नामक रमणीय स्थान स्राता है. जहांपर १८ फीट खंबी, १२ फीट चौड़ी स्त्रोर ६ फीट ऊंची

<sup>\*</sup> श्राव् पर से वास्थानजी जाने का मार्ग बड़ा ही विकट है. यहा जाने के लिये सुगम मार्ग आबू के नीचे के ईसरा गाव के पास से है वहा से थोडी चढाई चढने से इस स्थान में पहुच जाते हैं. यह स्थान बहुत प्रसिद्ध है और प्रविवर्ष हज़ारों मतुष्य यहा पर दर्शनार्थ जाते हैं.

गुफ़ा के भीतर एक विष्णु की मृतिं है. उसके निकट शिवलिंग, पार्वती तथा गणपति की मृतिंगां हैं. गुफ़ा के बाहर गणेश, भैरव, वराह अवतार, ब्रह्मा आदि की मृतिंगां हैं.

उपरोक्त स्थानों के सिवाय आवृ पर्वत पर तथा उसके ढलावें में अनेक पवित्र धर्मस्थान हैं, जहांपर प्रतिवर्ष वहुत से लोग यात्रा के निमित्त जाते हैं:

आवृं के सिवाय सिरोही राज्य में मीरपुर, गोळ, ऊथमण, पा-लड़ी, वागीण, जावाल, कालंद्री आदि अनेक ऐसे स्थल हैं, जहांपर प्राचीनकाल के वने हुए मंदिर तथा १२ वीं शताब्दी से लगाकर १४ वी शताब्दी तक के शिलालेख मिलते हैं, परन्तु उन सब का वि-वरण इस होटे से प्रकरण में लिखना उचित नहीं समक्का गया.

## प्रकरगा दूसरा.

Elis Elis (Prof. Prof.)

## प्राचीन राजवंश.

सिरोही राज्य के वर्तमान राजा देवड़ा वंश के चौहान राजपूत हैं. देवड़ों का इस राज्य पर पूरा अधिकार वि॰ सं॰ १३६६ (ई॰ स॰ १३११) के आसपास हुआ, जिसके पहिले यहांपर किस किस का राज्य रहा यह जानना आवश्यक समफकर जिन जिन राजवंशों का यहां पर अधिकार रहना पाया जाता है उनका चहुत ही संचित्त प्रतान्त नीचे लिखा जाता है:—

## मार्य (मोरी ) वंशः

मोर्ष ( मोरी ) वंश की उत्पत्ति के विषय में ऐसा प्रसिद्ध है, कि नंदवंश के राजा महानन्द की मुरा नामक शृद्ध ( नाई ) जाति की राणी से चंद्रगुप्त उत्पन्न हुचा, जो अपनी माता के नाम पर से में।र्थ ( मोरी ) कहलाया, और उसका वंश में।र्थ ( मोरी ) वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ, परन्तु इस कथा का उत्तेख पुराण, महावंश, कथासिर-रसागर मुद्राराचस नाटक आदि प्रन्थों में कहीं नहीं मिलता, अनएव संभव है, कि इस कथा की प्रसिद्धि पीछे से हुई हो हम इस कथा पर विश्वास नहीं कर सकते. वेदधर्मावलम्वियों ने मौर्यों को शूद्र लिखा है, जिसका कारण यह श्रनुमान किया जाता है, कि मौर्यों ने त्राह्मणों का विरोध कर वौद्धधर्म की सहायता की, जिससे त्राह्मणों को वड़ी हानि पहुंची, इसीसे उन्होंने उनको शुद्र जिख दिया हो। प्राचीन बौद्ध प्रनथकारी के लेखों से पाया जाता है, कि मोयों का वंश वही वंश था जिसमें गुद्धदेव का जन्म हुआ था इससे तो मोर्थों का शाक्यवंशी अर्थात् सूर्यवंशी होना पाया जाता है. बौद्ध बन्धों में यह भी जिखा मिजता है, कि चं-द्रगुप्त का पिता हिमालय प्रदेश के एक छोटेसे राज्य का स्वामी था, जो ( राज्य ) मोर पिचचों की अधिकता के कारण मेंर्पिराज्य कह-लाता था. राजपृतों के आचरण के विरुद्ध मोंथों में मोर पची को खाने का रिवाज अधिकता के साथ होना पाया जाता है, जो उक्त लेखकी पुष्टि करता है। अशोक ने हिंसा करना निपेध किया उस समय भी वह मोर का मांस प्रति दिन खाता था, ऐसा पहाड़ी चटानों पर खुदवाई हुई उसकी पहिली आज्ञा से पायों जाता है। ऐसी दशा में मुरा की कथा विश्वासयोग्य मानी नहीं जा सकती.

ई॰ स॰ पूर्व ३२१ (वि॰ सं॰ पूर्व २६४) के आसपास मोथि (मोरी) वंश का संस्थापक महाप्रतापी राजा चंद्रगुप्त नन्ट्वंश को नष्ट कर कमशः सिन्धु से गंगा के मुख तक और हिमालय से लगा-कर विन्ध्याचल के दिच्या तक के देश का अर्थात् सारे उत्तरी हिन्दु- स्तान का स्वामी बना. सारा राजपूताना % भी इस के राज्य के अंत-भीत था. पाटलीपुत्र (पटना) नगर इसकी राजधानी थी. इस राजा का मुख्य सहायक चाण्क्य नामक ब्राह्मण् था. इसने पाटलीपुत्र का राज्य छीनने के बाद पंजाब आदि से यूनानियों ं को निकालकर उन देशों को अपने आधीन किया. सिकंदर बादशाह के देहान्त के पीछे ई॰ स॰ से पूर्व ३०४ (वि॰ सं॰ से पूर्व २४०) के आस पास सीरिआ का यूनानी बादशाह सेल्युकस निकेटार हिन्दुस्तान की सीमापर चढ़ आया, परन्तु चंद्रगुप्त से लड़ने में हानि देख कर सिन्धु के उत्तर का हिन्दूकुश पर्वत के आस पास का सारा देश इस (चद्रगुप्त) को दे कर अपनी वेटी का विवाह इसके साथ कर दिया और उसके बदले में ४०० हाथी लेकर खोट गया। फिर उसने अपनी तरफ से मैगेरिथ-

<sup>\*</sup> राजपूताने में जवपुर राज्य के बैराट नामक प्राचीन नगर में, काठियावाइ में जूनागढ़ के पास एक घटान पर, वंबई से ३७ माइल उत्तर में सोपारा नामफ स्थान में और माइसोर राज्य के उत्तरी विभाग के सिद्धापुर नामक स्थान में पंद्रगुप्त के पौत्र ष्यद्योक के लेख मिल चुके हैं, जो मीपैराज्य की दक्षिणी सीमा प्रकट करते हैं. गिरनार पर्वत के पास के उक्त घटान पर ही खुदे हुए क्षत्रम वंदा के राजा क्ट्रदामा के लेख से, जो झक संवत् ८० (वि॰ सं० २९५=ई० स० १५८) के आस पास का है, स्पष्ट पाया जाता है, कि जूनागढ़ के पास का सुदर्शन सालाव मौषवंग्री राजा पंद्रगुप्त के राज्य समय में पना था.

<sup>†</sup> यूनान के प्रसिद्ध बादशाह सिकंदर ने ई॰ स॰ पूर्व २२६ (वि॰ सं॰ पूर्व २६९) में हिन्दुस्तान पर चढ़ाई कर पंजाब तथा सिन्ध का कितनाक हिस्सा अपने आयीन किया था, जिसपर उसने अपनी तरफ के बूनानी हाकिम (सन्नप) नियत किये थे.

नीज़ नामक पुरुष को अपना राजदूत बना कर चंद्रगुप्त के दरवार में भेजा, जिसने हिन्दुस्तान का उस समय का बहुत कुछ वृत्तान्त लिखा था, परन्तु खेद की बात है, कि उसका जिखा हुआ वह अमृल्य अन्ध, जिसका नाम 'इंडिका' था, नष्ट होगया, अब केवल उसमें से उद्धृत किये हुए फ़िकरे ही अन्य लेखकों की पुस्तकों में मिलते हैं. ई॰ स॰ पूर्व २६७ (वि॰ सं॰ पूर्व २४०) के आस पास चंद्रगुप्त का देहान्त हुआ और उसका पुत्र बिन्दुसार उसके राज्य का स्वामी बना.

विन्दुसार के स्थान पर पुराखों में भद्रसार या वारिसार नाम भी लिखा मिलता हैं. सीरिआ के वादशाह पेंटिऑकस सोटर ने अपने राजदूत डॅमेकम को तथा मिसर के वादशाह टॉलमी फिलाडे-रफ़स ने अपने राजदूत डायोनिसिअस को इस राजा के दरवार में भेजा था. इसके कई पुत्र थे, जिनमें से अशोक ई० स० पूर्व २७२ (वि० सं० पूर्व २९५) के आस पास इसका उत्तराधिकारी हुआ।

मोर्पवंशी राजाओं में अशोक सबसे अधिक प्रतापी और क़रीब क़रीब सारे हिन्दुस्तान का राजा हुआ। इसने बोद्धधर्म प्रहण कर उ-सकी उन्नति के लिये तन, मन और धन से पूर्ण यत्न किया। इसने अपनी धर्मसम्बन्धी आज्ञाएं प्रजा की जानकारी के निमित्त पहाड़ी चटानों पर तथा पत्थर के बढ़े बढ़े स्तंभों पर कई स्थानों में खुदबाई थीं, जिनमें से शहबाज़गिरी (पंजाब के ज़िले यूसफ़ज़ई में), मान्सेरा (सिंधु के पूर्व-पंजाब में), खालसी (देहरादन ज़िले में), देहली, बैराट ( जयपुर राज्य में ), लोरिया बरराज अथवा राधिया और लो-रिम्रा नवंदगढ़ म्रथवा मथिया ( वंगाल के चंपारन ज़िले में ), राम-पूर्वा ( तराई, जिला चंपारन में ), बैराट (नेपाल की तहसील वहादुर-गंज में ), अलाहावाद, सहस्राम (वंगाल के ज़िले शाहावाद में ), रूपनाथ ( जवलपुर ज़िले में ), सांची ( भोपाल राज्य में ), गिरनार ( काठियाबाडु में ), सोपारा, धौली ( उड़ीसा के ज़िले कटक में ), जौगड़ ( मदास इहाते के गंजाम ज़िले में ) तथा सिद्धापुर ( माइ-सोर राज्य में ) ब्रादि स्थानों में मिलचुकी हैं. इन्हीं से इसके राज्य के विस्तार का अनुमान हो सकता है। इन आज्ञाओं से पाया जाता है, कि "अशोक ने अपने रसोड़े में जहां प्रतिदिन सहस्रों जानवर भोज-नार्थ मारे जाते थे, जिनको जीवदान देकर केवल दो मोर श्रीर एक मृग प्रतिदिन मारने की आज्ञा दी, अपने राज्य भर में मनुष्यों तथा पशुत्रों के वास्ते औषधालय स्थापित किये; सड्कों पर जगह जगह क्रुएं खुदवाये, वृत्त लगवाये और धर्मशालाएं वनवाई; अंपनी प्रजा में माता पिता की सेवा करने, मित्र, परिचित, सम्बन्धी, बाह्मण तथा श्र-मर्गो ( बोंद्र साधुत्रों ) का सन्मान करने, जीवहिंसा, फुजूल खर्च तथा परनिन्दा को रोकने, दया, सत्यता, पवित्रता, त्राध्यास्मिक ज्ञान तथा धर्मोपदेश का प्रचार कराने कां प्रवन्ध किया, तथा धर्ममहामात्र नामक अधिकारी नियत किये, जो अजा के हित तथा सुख का यस्न करते, शहर, गाव, राजमहल, जुनाना आदि सब स्थानों में जाकर धर्मोपदेश क-

रते तथा धर्मसम्बन्धी सब कामों को देखते रहते थे. इसने कई एक दूत (प्रतिवेदिक ) भी नियत किये थे, जो प्रजासम्बन्धी ख़बरें इसके पास पहुंचाया करते थे, जिनपर से प्रजा के जिये योग्य प्रवंध किया जाता था. पशु-श्रों को मारकर यज्ञ करने की राज्यभर में मनाई करदी गई थी; चौपाये, पद्मी, जलचर एवं वचेवाली भेड़ी, वकरी और सुअरी को, तथा छः मास से कम अवस्थावाले उनके वचों को मारने की मनाई कीगई थी. श्रष्टमी, चतुर्दशी, अमावास्या, पूर्णिमा तथा अन्य नियत दिनों पर सब प्रकार की जीवहिंसा करने और वैलों को आंकने तथा वैल, वकरे, मींढे और सुअरों को अख्ता करने, जंगलों में आग लगाने तथा जीवहिंसा से सं-वंध रखनेवाले वहुधा सब कामों को रोक दिया था यह राजा सर्वध-मीवलिन्वयों का सन्मान करता, मनुष्य के लिये खिष्ट का उपकार क-रने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है ऐसा मानकर उसी के लिये परिश्रम करता, कोथ, निर्देयता, श्रीभमान तथा ईर्वा को पाप मानता, ब्राह्मगां। तथा श्रमणों के दर्शनों को लाभदायक समऋता, प्रजा की भलाई का सदा यस करता और दंड देने में दया करताथा". यह राजा अपने दादा चंद्र-गुप्त से भी अधिक प्रतापी हुआ। इसकी मैत्री दूर दूर के विदेशी रा-जाओं से भी थी, जिनमें से ऐंटिऑकस ( दूसरा, सीरिया का ), टॉलमी ( फ़िलाडेल्फ़स, मिसर का ), पेंटिगॉनस ( मक्दूनिया का ), मेगस ( सीरीन का ) ऋौर ऋलेग्ज़ेंडर ( इपीरस का ) के नाम इसकी पहाड़ी चटानों पर खुदी हुई धर्माज्ञाओं में मिलते हैं. कर्लिग (उड़ीसा ) देश

को विजय करने में लाखों मनुष्य इसके हाथ से मारे गये तब से इस-को जीविहेंसा की तरफ़ पृषा हुई हो, ऐसा अनुमान होता हैं. इसने जीविहेंसा रोकने तथा बौद्धधर्म का प्रचार कराने के निमित्त दूर दूर के देशों में उपदेशक भेजे थे. इसने बौद्धधर्म की बड़ी उन्नाति की और असंख्य स्तृप बनवाये, जिनका उन्नेख चीनी पात्री फाहियान तथा हुए-न्स्संग आदि ने अपनी पात्रा की पुस्तकों में स्थल स्थल पर किया है. इस राजा का नाम हिन्दुस्तान के अतिरिक्त सिंहलद्दीप ( लंका ), प्रक्ष-देश, स्याम, चीन, जापान, कोरिआ आदि जिन जिन देशों में बौद्ध-धर्म का प्रचार रहा बहां के लोगों में बड़ा ही प्रसिद्ध था. इसके कई पुत्र थे जिनमें से कुनाल इसके राज्य का स्वामी हुआ.

कुनाल के विषय में बों ख्रयन्थकारों का यह लिखना है, कि "तिष्वरिच्चता नामक अशोक की एक राणी ने इसकी सुन्दरता पर मोहित होकर इससे दुग्र वांछना पूर्ण करना चाहा, परन्तु इस धर्मात्मा ने अधर्म से वचना पसंद कर उसकी वांछना पूर्ण न की, जिसपर उसने नाराज़ हो एक दिन इसकी आंखें कोड़ डालने की आज्ञा लिखवा कर ग्रप्त रीति से उसपर अशोक की मुहर करदी। उस आज्ञा के पहुंचने पर इसकी आंखें निकाल ढाली गईं, परन्तु घोष नामक साधुने अपनी योगशिक से इसको फिर सुमता कर दिया". इसपर से कितनेक विद्वानों का यह अनुमान है, कि कुनाल अंघा होने के कारण राज्य करने न पाया हो और अशोक के पींछे कुनाल का पुत्र दशरथ राजा हुआ हो, परन्तु

वायुपुरास तथा ब्रह्मांडपुरास में अशोक के पीछे कुनाल क्ष का राजा होना जिला है, जो अधिक विश्वासयोग्य है. वौद्धलेखक इसकी फुटी हुई आंखों के दुरुस्त होने का कारस घोष नामक साधु की करामात बतलाते हैं, जिसपर से अनुमान होता है, कि तिप्पर-चिता ने इसे अंधा करने की कोशिश की हो, परन्तु उसमें उसको स-फलता प्राप्त न हुई हो.

कुनाल के पींचे उसका पुत्र दशरथ मौर्य महाराज्य का स्वामी बना, जिसके समय के लेख विहार प्रदेश में गया के निकट नागार्जुनी नामकी गुका में खुदे हुए हैं, जिनसे इसका बौद्ध होना पाया जाता हैं. जैन जोग ऐसा मानते हैं, कि 'कुनाज के पीछे उसका पुत्र संप्रति राजा हुआ, जिसने जैनधर्म का बहुत कुछ प्रचार किया और अनार्य देशों में भी अनेक विहार वनवायें. वे उसकी राजधानी उज्जैन मानते हैं, जिससे अनुमान होता है, कि कुनाल के दो पुत्र हों, जिनमें से वडा दश्रथ अपने पिता के राज्य का स्वामी हुआ हो और छोटे संप्रति को मालवा, गुजरात, राजपृताना आदि मौर्य राज्य के पश्चिमी इलाके जागीर में मिले हों. सिरोही राज्य के कई प्राचीन जैनमान्दिर राजा संप्रति के बनवाये हुए हैं और कई जैनमूर्तियां उसी की स्थापित की हुई हैं ऐसा यहां के जैनधर्मावलंबी मानते हैं और ऐसाही राजपुताना

<sup>\*</sup> विष्णुपुराण् तथा भागवत में कुनाल के स्थानपर सुबजा नाम लिया मिलता है, जो या तो कुनाल का दूसरा नाम ही वो उसका धिनाब हो.

के अन्य विभागों के और काठियावाड़, गुजरात, मालवा आदि के कई प्राचीन जैनमान्दिरों तथा मूर्तियों के विषय में वहां के जैन प्र-सिद्ध करते हैं, परन्तु वे मन्दिर और मूर्तियां इतनी प्राचीन नहीं हैं, कि जिनको ई॰ स॰ पूर्व की तीसरी शताब्दी की मानसकें, तो भी उनके उक्त कथन से यह माना जा सकता है, कि इन देशों में संप्रति का राज्य रहा हो और कितनेक जैनमन्दिर उसने अपने समय में बनावाये हों।

संप्रति के पीछे 🛠 का इधर के मोयों का कुछ भी हाल नहीं मिलता. उधर दशरथ से अनुमान ३२ वर्ष पीछे मोयों के मुख्य राज्य की भी समाप्ति होगई और आंतिम राजा बृहद्रथ को मारकर उसका सेनापति पुष्यमित्र उसके महाराज्य का स्वामी वन बैठा.

<sup>\*</sup> सप्रति के पीठे क इधर के मौर्यराजाओं का कुछ भी शुखलाबद्ध बृत्तान्त नहीं मिलता, वित्ती है के किले से कुछ दूर मानसरोवर नामक वालाव पर से एक शिलालेख वि० स० ७७० ( ई० स० ७१३) का कनेल टाड साहव को मिला था, जिसमें माहेखर, भीम, भोज जीर मान इन चार मोरी राजाओं के नाम होनाटाड साहिव ने लिखा है. कोटा से करीव ३ माइल पर कस्त्रा ( कप्पला ) के शिवसदिर के बाहर एक शिलालेख मालव ( विकम ) सवत् ७९५ ( ई० सन् ७३८) का लगा हुआ है, जिसमें मोर्यवशी राजा धवल का नाम है. इन लेखों में अनुमान होता है, कि मौर्यों का अधिकार राजपुताने में ई० सन् की ८ वी शतान्दी वक किसी प्रकार चना रहा था.

### क्षत्रप वंश.

'चत्रप' शब्द हिन्दुस्तान के चत्रपवंशी राजाओं के संस्कृत लेखों में तथा उसीके प्राकृतरूप 'खतप', 'छत्रप' ख्रोर 'छत्रव' उनके प्राकृत लेखों में मिलते हैं उनके शिलालेखों तथा सिक्कों के अतिरिक्त 'चत्रप' शब्द संस्कृत के साहित्य भर में कहीं नहीं मिलता यह शब्द संस्कृत शेली का प्रतीत होता है, परन्तु वास्तव में यह शब्द संस्कृत नहीं, किन्तु ईरानी भाषा के 'सत्रप' शब्द पर से घडंत किया हुआ संस्कृत रूप है, ईरान की प्राचीन भाषा में जिले के हाकिम को 'सत्रप' कहते थे. पिछले संस्कृत के विद्वानोंने जैसे मुसल्मानों के राज्य समय 'मुल्तान' को 'सर्त्राख ' और 'अभीर ' को ' ईमीर ' वनाकर संस्कृत साहित्य में स्थान दिया वैसे ही पहिले के विद्वानों ने 'सत्रप ' को ' चत्रप ' वना दिया

चत्रपवंशी राजा शक जाति के थे और ईरान के उत्तरी प्रदेश से इघर आये हों ऐसा अनुमान होता है, इनका प्रवलराज्य मालवा, गुजरात, काठियावाड़, कच्छ तथा राजपूताना के वड़े हिस्से पर रहा था, इनके थोड़े से शिलालेख और हजारों सिके मिले हैं, सिरोही राज्य में से इनके १२ चांदी के सिके, जो 'द्रम्म' कहलाते थे, हमको मिले हैं, जो प्राचीन काल में यहां चलते होंगे, इन राजाओं के बंशहच से इनमें एक ऐसी रीति का होना पाया जाता है, कि एक राजा के जितने पुत्र हों वे सब अपने पिता के पीछे क्रमशः राज्य के स्वामी होते थे. उनके पीछे यदि ज्येष्ठ पुत्र का बेटा विद्यमान हो, तो वह राज्य का माजिक होने पाता था. इनमें राजपूतों की नांई सदा ज्येष्ठ पुत्र के वंश में ही राज्य नहीं रहता था. जो स्वतंत्र राजा होता वह 'महाचु- न्नप' पद धारण करता और जो ज़िले का हाकिम या किसी राजा का सामंत होता वह खाली 'चन्नप' कहलाता था. इन्होंने 'परमभष्टारक', 'महाराजाधिराज', 'परमेश्वर' आदि हिन्दू राजाओं के ज़िताब कभी धारण नहीं किये. इनके सिक्कों में बहुधा सिर के पीछे शक संवत् का अंक पाया जाता है. सिक्कों तथा लेखों के आधार से इनका वृत्तान्त नीचे जिले अनुसार मिलता है:—

भूमक-सिक्कों के आधार से इसको सबसे पहिला चत्रप मान सकते हैं

नहपान-श्क संवत् ४१-४२ (वि॰ सं॰ १७६-१७७=ई॰ स॰ ११६-२०) तक तो यह चत्रप ही था, परन्तु श॰ सं॰ ४६ (वि॰ सं॰ १८९=ई॰ स॰ १२४) में इसके नाम के साथ महाचत्रप ख़िताब मि॰ तता है, जिससे अनुमान होता है, कि यह उस समय स्वतंत्र राजा वंन गया हो। इसकी पुत्री दचिमित्रा का विवाह शक जाति के उपय-दात (श्वपभदत्त) नामक पुरुष से, जो दीनीक का पुत्र था, हुआ था। उपवदात नहपान का सेनापित होना चाहिये। उसने अपने श्वसुर के राज्य में दौरा करते समय कई तीर्थस्थानों में दान पुग्य किये, बनास नदी पर घाट बनवाया तथा सुत्रर्ण दान किया और पुष्कर में स्नान कर ३००० गी तथा एक गांव दान किया ऐसा ना-शिक के पास के त्रिरिश्म पर्वत में खुदी हुई गुफ़ाओं (पांडव गुफ़ा) में से एक के लेख से पाया जाता है. नहपान ने दिच्चण के आंध्रभृत्य (सातवाहन) वंशियों से बहुतसा देश छीन लिया था. इसके आधीन राजपृताना व मालवे का वड़ा हिस्सा, गुजरात, काठियावाड़, खानदेश और कितनाक हिस्सा दिच्चण का होना चाहिये. इसके देहान्त के आस-पास आंध्रभृत्य (सातवाहन) वंश के राजा गीतमीपुत्र शातकर्णी ने इस (नहपान) के वंश को नष्टकर अपने वंश का गया हुआ राज्य फिर ले लिया, इतना ही नहीं, किन्तु नहपान के आधीन का कितनाक प्रदेश भी अपने राज्य में सिला लिया.

चष्टन-यह घ्समोतिक का पुत्र था इसने चत्रपों का राज्य फिर जमाया इसके आधीन मालवा, गुजरात, कच्छ और वहुतसा हिस्सा राजप्ताने का था. इसने स्वतंत्र राजा वनकर महाचत्रप पद धारण किया था इसका पुत्र जयदामा इसकी विद्यमानता में ही मरग्या. जिससे इसका पौत्र हद्रदामा इसका उत्तराधिकारी हुआ.

महाचत्रप रुद्रदामा इन चत्रप राजाओं में सबसे प्रतापी हुआ। इसके समय का एक शिलालेल जुनागढ़ (काठियावाड़ में ) के पास के अशोक के लेलवाले चटान पर पीछे की ओर खुदा हुआ है. जिससे पाया जाता है, कि "इसके आधीन आकर%, अवन्ती, अनृप, आनर्त,

<sup>\*</sup> त्याकर=मालवे का पूर्वी हिस्सा. अवती=मालव का पश्चिमी हिम्सा. आतर्न=काठियावाड

सुराष्ट्र, श्वभ्र, मरु, कच्छ, सिंधु, सौवीर, कुकुर, अपरान्त और निपाद आदि देश थे. इसने वीरता का अभिमान रखनेवाले यौद्धेय % लोगें। को नष्ट किया और दिचिया के राजा शातकर्यी † को दो वार जीता, परन्तु निकट का सम्बन्धी होने के कारण उसे प्राणदरण्ड नहीं दिया. यह राजा विद्वान् और शस्त्रविद्या में भी निपुण था और अनेक स्वयंवरों में राजकन्याओं ने इसे वरमालाएं पहिनाई थीं." इसकी राजधानी उज्जैन नगरी थी और काठियाबाड़ आदि इसके राज्य के अलग अलग ज़िलों पर इसकी तरफ़ के अधिकारी रहते थे. इसके ६ शिलाक्षेख मिले हैं. इसके दो पुत्र दामजद और स्वतिंह थे.

महाचत्रप दामजद अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ। इसके दो पुत्र सत्यदामा और जीवदामा थे। इसके पींखें इसका छोटा भाई

का उत्तरी हिस्सा. सुराष्ट्र-सारठ, काठियावाड़ का दक्षिणी हिस्सा. श्वश्र=साधरमती नदी के तट का देश, उत्तरी गुजरात. मरु=मारवाड़, सिरोही का राज्य अर्थात् अर्थुद देश भी पहिले मरू देश के अन्तर्गत माना जाताथा. सिथु=सिथ. सौबीर=सिथ का उत्तरी हिस्सा. अपरान्त=पश्चिमी समृद तट का प्रदेश, माही नदी से गोवा के उत्तर तक का देश. निषाट=भील लोगो से वसा हुआ देश.

<sup>\*</sup> यौद्धेय एक वड़ी ही बीर जाति थी. राजपूर्वाने में योद्धेयों के सिरके मिलते हैं और उनरा एक लेख वयाने के ज़िले से सिर्जा है. खब ये लोग पंजाब में पांचे जाते हैं और ' जीहिया ' कहलाते हैं.

<sup>†</sup> शातकर्णा आत्रश्रत्य वंश का कोई राजा हो। संभव है, कि यह गोतमांपुत यक्षश्र-शातकर्णा हो।

रुद्रसिंह राजा हुआ, जिसके सिक्के शक सं॰ १०३ से ११८ ( वि॰ सं॰ २३८ से २५३=ई० स० १८१ से १९६ ) तक के मिले हें, जिनमें इसको महाचत्रप लिखा हैे. इसके तीन पुत्र रुद्रसेन, संघदामा स्रोर दामसेन थे.

स्द्रसिंह के पीछे उसके बड़े भाई दामजद का दूसरा पुत्र जी-वदामा राजा हुआ, जिसके महाचत्रप ख़िताबवाले सिक्क शक संवत् ११६ और १२० (वि० सं० २५८ और २५५=ई० स० १६७ और १६०) के मिले हैं इसका उत्तराधिकारी इसका चचेरा भाई रुद्रसेन, जो रुद्र-सिंह का ज्येष्टपुत्र था, हुआ-

रुद्रसेन के महाचत्रप पदवाले सिकेशक सं॰ १२२ से १४४ (वि॰ सं॰ २५७ से २०६=ई० स० २०० से २२२) तक के मिले हैं. इसके दो पुत्र पृथ्वीसेन और दामजद थे, जो चत्रप ही रहे और स्वतंत्र राज्य करने नहीं पाये इसके पीछे इसका छोटा भाई संघदामा इसके राज्य का स्वामी हुआ।

संघदामा के महाचत्रप खिताववाले सिक शक सं॰ १४४ और १४५ (वि० सं० २७६ और २८०=ई॰ स॰ २२२ और २२३) के मिले हैं. इसका कमानुषायी इसका छोटा भाई दामसेन हुआ, जिसके महा-चत्रप पदवाले सिके शक सं० १४५ से १५८ (वि॰ सं॰ २८० से २६३= ई॰ स॰ २२३ से २३६) तक के मिल चुके हें. इसके ४ पुत्र वीरदामा, यशोदामा, विजयसेन और दामजद थे, जिनमें से दूसरा यशोदामा चत्रभों के महाराज्य का स्वामी वना. यशोदामा के महाचत्रप ख़िताववाने सिके शक सं॰ १६१ (वि॰ सं॰ २६६=ई॰ स॰ २३६) के ही मिने हैं. इसके पीछे इसका छोटा भाई विजयसेन राज्य पाया, जिसके सिकों से पाया जाता है, कि इसने शक सं॰ १६३ से १७२ (वि॰ सं॰ २६८ से ३०७=ई॰ स॰ २४१ से २५०) तक स्वतंत्रतापूर्वक राज्य किया था. इसका कमानुयायी इसका छोटा भाई दामजद (दूसरा) हुआ. इसके महाचत्रप पदवाने सिके श॰ सं॰ १७२ से १७६ (वि॰ सं॰ ३०७ मे ३११=ई॰ स॰ २५० से २५४) तक के मिने हैं, इसके पीछे चत्रपों के उपरोक्त रिवाज के अनुसार इसके सबसे बड़े भाई वीरदामा का पुत्र रुद्रसेन (दूसरा) राजा हुआ.

रुद्रसेन (दूसरे) के सिक्के श्र॰ सं॰ १७० से १६६ (वि॰ सं॰ ३१३ से ३२६=ई॰ स॰ २५६ से २७२) तक के मिले हैं. इसके दो पुत्र विश्वसिंह और भर्तृदामा थे, जिनमें से विश्वसिंह इसका क्रमानु- यायी हुआ, जिसके पीछे भर्तृदामा राजा हुआ, जिसके महाचत्रप ख़िताब वाले सिक्के श॰ सं॰ २०३ से २१७ (वि॰ सं॰ ३३० से ३५२=ई॰ स॰ २०१ से २६५) तक के मिले हैं. इसका पुत्र विश्वसेन था, जो चत्रप ही रहा.

चप्टन से लगाकर भर्तृदामा तक शृंखलावद्ध वंशावली मिलंती हैं, फिर त्रागे की नामावली इस तरह पाई जाती हैं:—

स्वामीजीवदामा, उसका पुत्र रुट्रसिंह और पीत्र यशोदामा ये तीनों चत्रप ही रहेर अवतक यह मालूम नहीं हुआ कि ये तीनों किस राजा के आधीन रहे थे. फिर स्वामीरुद्रदामा के नाम के साथ महाचुत्रप ख़िताब मिलता है, जिससे स्पष्ट है, कि स्वामीरुद्रदामा फिर स्वतंत्रतापूर्वक राज्य करने पाया हो. यह किसका पुत्र था यह जिला हुआ नहीं मिला. संभव है, कि यह स्वामीजीवदामा का पुत्र या वं-शुज हो. इसके पीछे इसका पुत्र स्वामीरुद्रसेन चत्रप महाराज्य का स्वामी हुआ, जिसके महाचत्रप पदवाले सिक्के श० सं० २७० से ३०० (वि० सं० ४०५ से ४३५.=ई० स० ३४८ से ३७८ )तक के मिले हैं. इसका उत्तराधिकारी इसका दोहिता स्वामीसिंहसेन हुआ, जिसका श॰ सं∙ ३०४ (वि॰ सं॰ ४३६≔ई० स० ३⊏२) का सिक्का महाचत्रप ख़ितात्र सहित मिला है इसका कमानुयायी इसका पुत्र स्वामीरुद्रसेन (दूसरा) हुआ, फिर स्वामीसत्यसिंह का महाच्चत्रप होना पाया जाता है, परन्तु इसका स्वामीरुद्रसेन ( दूसरे ) से क्या सम्बन्ध था यह मालूम नहीं होसका (शायद यह स्वामीसिंहसेन का भाई हो ). स्वामीसस्वसिंह के वाद उसका पुत्र स्वामीरुद्रसिंह राजा हुआ, जिसके श० स० ३१० (वि॰ सं॰ ४४५=ई॰ स॰ ३८८) के सिक्के मिल चुके हैं। गुप्तवंश के प्रतापी राजा चन्द्रगुप्त (दूसरे) ने. जिसका प्रसिद्ध विताव विक्रमादित्य था, इसका सारा राज्य छीन कर चुत्रपों के महाराज्य को उठा दिया.

ये चत्रपत्रंशी राजा वौद्ध तथा वैदिक दोनों मतों के अनुयायी हों ऐसा अनुमान होता है.

### गुप्त वंश.

गुप्तवंशी राजा चंद्रवंशी चात्रिय थे ऐसा इनके पिछले लेखों से पाया जाता है. ग्रुप्तवंशियों का प्रताप बहुत ही बढ़ा और एक समय ऐसा था, कि आसाम से द्वारिका तक तथा पंजाव से नर्मदा तक का सारा प्रदेश इनके आधीन था और नर्मदा के दिख्ण के देशों में भी इंन्होंने विजय प्राप्त की थी. इन्होंने वि॰ संवत् ३७७ (ई॰ स॰ ३२०) से अपना संवत् चलाया, जो गुप्त संवत् के नाम से करींब ६०० वर्ष तक चलता रहा अगैर गुप्तों का राज्य नष्ट होने वाद वही संवत् वल्लभी संवत् के नाम से प्रासिख हुआ। अशोक के समय से ही वैदिकः धर्म की अवनति और वौद्धधर्म की उन्नति होने लगी थी, परन्तु गुप्त-वंशियों ने वेदिकधर्म की पीछी जड़ जमा दी और इनके समय से वौद्ध-धर्म की अवनति होने लगी. चिरकाल से न होने वाला अश्वमेध यज्ञ भी इनके राज्य में फिर होने लगा इनके कई शिलालेख, ताम्रपत्र ऋौर सिक्के मिले हैं, जिनसे इनका वृत्तान्त इस तरह मिलता है:-

श्रीग्रत या ग्रत-इसके नाम से इसका वंश ' गुप्तवंश ' नाम से प्रतिख हुआ। इसका पुत्र घटोत्कच हुआ। इन दोनों का ख़िताव 'महाराज' मिलता है, जिससे अनुमान होता है, किये दोनों किसी वड़े राजा के सामन्त हों. घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त गुप्तवंश में पहिला प्र-तापी राजा हुआ, जिसने वि॰ संवत् ३७७ (ई॰ स॰ ३२०) में अपने किस राजा के आधीन रहे थे फिर स्वामीरुद्रदामा के नाम के साथ महाचुत्रप ख़िताव मिलता है, जिससे स्पष्ट है, कि स्वामीरुद्रदामा फिर स्वतंत्रतापूर्वक राज्य करने पाया हो। यह किसका पुत्र था यह लिखा हुआ नहीं मिला, संभव है, कि यह स्वामीजीवदामा का पुत्र या वं-शज हो. इसके पीछे इसका पुत्र स्वामीरुद्रसेन चत्रप महाराज्य का स्वामी हुआ, जिसके महाचत्रप पदवाले सिक्के श० सं० २७० से ३०० (वि० सं० ४०५ से ४३५=ई० स० ३४= से ३७८) तक के मिले हैं: इसका उत्तराधिकारी इसका दोहिता स्वामीसिंहसेन हुआ, जिसका श॰ सं॰ ३०४ (वि॰ सं॰ ४३६=ई० स० ३≍२) का सिक्का महाज्ञप खितान सहित मिला है इसका क्रमानुयायी इसका पुत्र स्वामीरुद्रसेन ( दूसरा ) हुआ, फिर स्वामीसस्यसिंह का महाचत्रप होना पाया जाता है, परन्तु इसका स्वामीरुद्रसेन ( दूसरे ) से क्या सम्बन्ध था यह मालूम नहीं होसका (शायद यह स्वामीसिंहसेन का भाई हो ). स्वामीसत्यसिंह के वाद उसका पुत्र स्वामीरुद्रसिंह राजा हुआ, जिसके श∘ सं० ३१० (वि॰ सं॰ ४४५=ईं॰ स॰ ३८८) के सिक्के मिल चुके हैं। गुप्तवंश के प्रतापी राजा चन्द्रगुप्त (दूसरे) ने, जिसका प्रसिद्ध ख़िताव विकमादित्य था, इसका सारा राज्य छीन कर चत्रपों के महाराज्य को उठा दिया.

ये चत्रपवंशी राजा वौद्ध तथा वैदिक दोनों मतों के अनुयायी हों ऐसा अनुमान होता है.

### गुप्त वंश-

गुप्तवंशी राजा चंद्रवंशी चत्रिय थे ऐसा इनके पिछले लेखें। से पाया जाता है. ग्रुप्तवंशियों का प्रताप बहुत ही बढ़ा और एक समय ऐसा था, कि आसाम से द्वारिका तक तथा पंजाब से नर्भदा तक का सारा प्रदेश इनके आधीन था और नर्मदा के दिल्ला के देशों में भी इन्होंने विजय प्राप्त की थी। इन्होंने वि॰ संवत् ३७७ ( ई॰ स॰ ३२० ) से अपना संवत् चलाया, जो गुप्त संवत् के नाम से क़रींच ६०० वर्ष तक चलता रहा श्रीर गुर्सो का राज्य नष्ट होने वाद वही संवत् वल्लभी संवत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अशोक के समय से ही वैदिक-धर्म की अवनति और बौद्धधर्म की उन्नति होने लगी थी, परन्तु गुत-वंशियों ने वेदिकधर्म की पीछी जड़ जमा दी और इनके समय से बौद्ध-धर्म की अवनति होने लगी. चिरकाल से न होने वाला अरवमेध यज्ञ भी इनके राज्य में फिर होने लगा इनके कई शिलालेख, ताम्रपत्र श्रौर सिक्के मिले हैं, जिनसे इनका वृत्तान्त इस तरह मिलता है:-

श्रीगुप्त या गुप्त-इसके नाम से इसका वंश ' गुप्तवंश ' नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका पुत्र घटोत्कच हुआ। इन दोनों का ख़िताव 'महाराज' मिलता है, जिससे अनुमान होता है, किये दोनों किसी वड़े राजा के सामन्त हों. घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त गुप्तवंश में पहिला प्र-तापी राजा हुआ, जिसने वि॰ संवत् ३०० (ई० स० ३२०) में अपने राज्याभिषेक से एक नया संवत् चलाया, जो गुप्त संवत् के नाम से प्र-सिंख हुआ ( उक्त संवत् के लिये देखो प्राचीन लिपिमाला पृ० ३४ से ३६ तक ). इसका विवाह लिच्छिवी वंशी किसी राजा की पुत्री कुमार-देनी से हुआ था, जिससे महाप्रतापी राजा समुद्रगुप्त का जन्म हुआ. इस (चन्द्रगुप्त) के सुवर्ण के सिक्के मिले हैं, जिनपर एक तरफ़ इसकी और इसकी राखी की मुर्चियां बनी हैं, इन सिक्कों से कितने एक विद्रान् यह अनुमान करते हैं, कि चंद्रगुप्त को उसके श्वसुर का राज्य मिला हो। इसका राज्य संपूर्ण बिहार, संयुक्तप्रान्तों के पूर्वी भाग और अवध के अधिकांश पर होना चाहिये पुराखों में गुप्तवंशियों के आधीन गंगा-तट का प्रदेश, प्रयाग, अयोध्या तथा मगध का होना लिखा है, जो इस राजा के समय की राज्यस्थिति प्रकट करता है. इसकी राजधानी पान टलीपुत्र (पटना) नगर थी। इसके पीछे इसका पुत्र समुद्रगुप्त राजा हुआ।

समुद्रगुत गुप्त राजाओं में वड़ा ही प्रतापी हुआ। प्रयाग के किले के भीतर खड़े हुए अशोक के लेखवाले विशाल स्तंभ पर इस राजा का एक लेख खुदा हुआ है, जिससे पाया जाता है, कि "यह राजा स्वयं विद्वान् और किव धा और विद्वानों के साथ रहने में आतंद मानता था। इसने अपने ही वाहुवल से अच्युत और नागसेन राजाओं को पराजित किया। इसका शरीर अनेक शस्त्रों के घावों से सुशोभित था, इसने कोशल क के राजा महेन्द्र, महाका-

कोशल या कोसल नाम के दो देश थे, उत्तर कोशल (अयोध्या) श्रीर दक्षिण कोशल.

न्तार क्ष के व्याघराज, केरल † के मंत्रराज, पिष्टपुर ‡ के महेन्द्र, कोट्ट्र × के स्वामिदत्त, एरंडपज्ञ + के दमन, कांची ÷ के विष्णुगोप, श्रवमुक्त के नीलराज, वेंगी है के हस्तिवर्मा, पालक के के उपसेन, देवराष्ट्र के कुवेर और कुस्थलपुर के धनंजय आदि दिचिणापथ ं के

यद्वापर फोश्चल शब्द का प्रयोग दक्षिण कोशलदेश के वास्त्रे हुआ है, दक्षिण कोशल देश में मध्य-प्रदेश का दक्षिण-पूर्वी हिस्सा अर्थात् रायपुर और छत्तीसगढ़ के आसपास का प्रदेश होना चा-हिये. दूसरे देशों की नाई इसकी सीमा भी समय समय पर घटती यद्गी रही थी. राजा ययाति केसरी के समय बड़ीसा देश भी महाकोशल के राजा शिवगुप्त के राज्य के अंतर्गत था. इसकी प्राचीन राजधानी अपुर (सिरपुर) रायपुर ज़िले में महानदी के तटपर थी.

- अमहाकांतार अर्थात् बड़ा लंगल, इसमे दक्षिणकोशल से पश्चिम का मध्यप्रदेश का हिस्सा होना चाहिये,
  - † केरल-कावेशी नदी से उत्तर का पश्चिमीघाट श्रौर समुद्र के बीच का देश.
- ‡ विष्ठपुर-इस समय 'विद्वापुरम्' नाम से प्रसिद्ध है और मद्रास इहाते के गोदावरी ज़िले में है.
  - × कोट्द्र-शायद मद्रास इहाते के कोईवाट्र ज़िले का कीट्ट्र नाम का प्राचीन शहर हो.
  - + एरंडपह-शायद बम्बई इहाते के खान देश ज़िले का एरंडोल हो (?).
  - 🛨 काची-मद्रास इहाते का प्रसिद्ध नगर काजीवरम्.
- हु वेगी-पूर्वी समुद्र तट पर गोदावरी और छुप्णा निर्देशों के बीच वेंगी राज्य था. इसके लिये देलो 'सोलिकियों का प्राचीन इतिहास' प्रथम भाग, प्रष्ट १३५.
- ्रू पालकरु-शायद मलवार के दक्षिक का 'पालक्कडु' (पालपाट) नामक प्राचीन नगर हो।
  - दक्षिणापथ-नर्मदा नदी से दक्षिण का सारा देश.

सब राजाओं को केंद्र किया, परन्तु अनुग्रह के साथ उनको पीछा छो-डुकर अपनी कीर्ति बढ़ाई. रुद्रदेव. मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणप तिनाग, नागसेन, अच्युन, नंदी. वलवर्मा आदि आर्यावर्त्त÷ के अनेक राजाओं को नष्टकर अपना प्रभाव वढ़ाया. सब श्राटविक 🔆 ( जंगल के स्वामी ) राजाओं को अपना सेवक वनाया; समतट 🕇, डवाक, का मरूप 1, नैपाल, कर्नृपुर × खादि सीमान्त प्रदेश के राजाओं को तथा मालव, ऋर्जुनायन, योद्धेय,माद्रक, अभीर, प्रार्जुन, सनकानिक, काक, खर्परिक आदि जातियों को अपने आधीन कर उनसे कर लिया. इसने राज्यच्युत राजवंशियों को फिर राजा वनाया देवपुत्र शाही शहानुशाही +, शक, मुरुंड तथा सिंहल आदि सब द्वीप निवासी इस के पास उपस्थित होते ऋोर लड़िकयां भेट करते थे. यह राजा दयालु था, सहस्रों मो दान करता था और इसका समय कंगाल, दीन, अ-नाथ और दुखियों की सहायता में व्यतीत होता था. गांधर्वविचा में यह बड़ा ही निपुण था ऋोर काटय रचने में 'कविराज' कहलाता था."

श्रायावर्त-विध्याचल तथा हिमालय के याच का देश

<sup>\*</sup> श्राटविक-जंगल वाले देश, विध्याचल से उत्तर के जंगल वाले देश.

<sup>ां</sup> समतट-गंगा और ब्रह्मपुत्रा की धाराश्रो के वीच का समुद्र से विता हुआ प्रदेश, जिसमे जिला जेस्सोर क्या कलकत्ता आदि हैं.

<sup>‡</sup> कामरूप-भासाम का कितनाक हिस्साः

<sup>.</sup> × कर्तपुर-राज्य में गढ़वाल, कमाऊं खौर अलमीड़ा ज़िलों का समावेश हो सकता है.

<sup>+</sup> देवपुत्र, शाही, शहानुशाही ये वीनो कुशन (तुर्क) वंशी कनिष्क आदि राजाआ के जिनाव थे, अतएव ये कुशनवंशियों के सूचक हो.

दसरे लेखों से पाया जाता है, कि " इसके अनेक पुत्र और पीत्र थे-चिरकाल से न होनेवाला अश्वमेष यज्ञ भी इसने किया था" इसके कई प्रकार के सोने के सिक्के मिले हैं, जिनसे इसके अनेक कामों का पता लगता है. इन सिक्कों में गुतों के पूर्व राज्य करनेवाले कुशन ( तुर्क ) वंशी राजाओं के सिक्कों का अनुकरण पाया जाता है. इसकी राणी दत्तदेवी से चन्द्रगुप्त (दूसरे) का जनम हुआ, जो इसका उत्तराधिकारी हुआ।

चंद्रगुत ( दूसरे ) ने अनेक ख़िताव धारण किये थे, जिनमें विक्रमाञ्ज, विक्रमादित्य, श्रीविक्रम, अजितविक्रम, प्रवरिविक्रम और विक्रमाजित आदि मुख्य हैं. इसने वंगाल से लगाकर विलोचिस्तान तक के देश विजय किये तथा गुजरात, काठियावाड़, मालवा, क-च्छ, राजपूताना आदि देशों पर राज्य करनेवाले शक जाति के च-त्रप राजाओं का राज्य छीनकर वि॰ सं॰ ४५० (ई॰ स॰ ३६३) के क़रीव भारतवर्ष में से शकों के राज्य की समाप्ति कर दी. इसने अपने पिता से भी अधिक देश अपने राज्य में मिलाये और अपने राज्य के पश्चिमी विभाग की राजधानी उज्जैन काइम की यह विद्वानों का आश्रयदाता था। कितने एक विद्वानों का यह भी अनुमान है, कि उ-ञ्जैन का प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य, जो शकारी नाम से प्रसिद्ध है यही होना चाहिये और उनका यह कथन निर्मृत नहीं है. यह राजा विद्या का परमभक्त था. देहली की प्रसिद्ध लोह की लाट (कीली, जो देहली में ६ मील पर मेहरोली गांव में कुतुवमीनार के पास एक

प्राचीन मन्दिर के बीच खड़ी हुई है ) इसी राजाने वनवाकर विष्णु-पद नामी पहाड़ी पर किसी विष्णुमान्दिर के आगे ध्वजस्तंभ के तौरपर खड़ी करवाई थी, जहां से तंत्ररों ने लाकर उसे देहली में खड़ी की इसके सोने, चांदी तथा तांत्रे के कई प्रकार के सिक्के मिले हैं और इसके समय के तीन खेख भी मिले हैं, जो गुप्त संवत् दर, दद और ६३ ( वि० सं० ४५=, ४६४ और ४६६=ई० स० ४०१,४०७ और ४१२) के हैं. इसके राजत्वकाल में चीनीयात्री फाहियान हिन्दुस्तान में आया श्रीर उसने उत्तरी हिन्दुस्थान के सम्बन्ध में जो कुछ जिखा है वह इस राजा के समय की देशस्थिति प्रकट करता है, क्योंकि उस समय उक्त सारे प्रदेश का महाराजाधिराज यही था. इसकी राखी धुवदेवी . ( ध्रुवस्वामिनी ) से दो पुत्र कुमारगुत और गोविन्दगुत उत्पन्न हुए थे, जिनमें से कुमारगुप्त इसके पीछे राज्यसिंहासन पर बैठा.

कुमारगुप्त का प्रसिद्ध ख़िताब महेन्द्रादित्य था इसके सोने, चांदी और तांबे के सिक्के मिखते हैं मोर के चिन्ह्वाले इसके दो चांदी के सिक्के हमको सिरोही राज्य में भी मिखे हैं, जो बहुत ही घिसे हुए हैं, ये सिक्के पहिले यहांपर चलते होंगे, इसके समय के पांच लेख मिले हैं, जिनमें से सब से पहिला ग्रुप्त संबत् ६६ (वि॰ सं॰ ६७२ = ई॰ स॰ ११५) का और सबसे पिछला ग्रुप्त संब १२६ (वि॰ सं॰ ४०५ = ई॰ स० ११६) का है इसके दो पुत्र स्कन्दगुप्त और पुरगुप्त हुए इस राजा के अन्तिम समय ग्रुप्त राज्यपर पुष्यमित्र जाति के ले।गों ने हमला किया और संभव है, कि उस लड़ाई में यह मारा गया हो. इसके पीछे इसका वेटा स्कंदगुप्त राजा हुआ:

स्कंदगुप्त ने वड़ी चीरता के साथ तीन मास तक लडकर पुष्यमित्रों के राजा को परास्त कर अपनी कुलश्री को, जो अपने पिता का देहान्त होने से विचलित हो रही थी, स्थिर की फिर इसके राज्यपर हुएों ने आक्रमण किया, जिनको भी इसने परास्त किया. इसके समय के तीन खेख मिले हैं, जिनमें से सबसे पहिला ग्रह सं०१३६ (वि० सं० ४१२=ई० स० ४४४) का और सबसे पिछला ग्रप्त सं∙ १४६ ( वि० सं० ५२२=ई० स० ४६५ ) का है. इसके सोने, चांदी व तांवे के सिक्के भी मिले हैं, जिनमें से कुछ सिक्कों पर ६० का श्रंक है, जो गुप्त सं० १६० प्रगट करता होगा अर्थात् शताब्दी के श्रंक छोड़ दिये होंगे. इसके देहान्त के आसपास फिर हुणों का हमला हुआ, जिसमें वे विजयी हुए. इसके वाद गुप्तों के महाराज्य के टुकड़े होगये और सामन्त लोग स्वतंत्र होने लगे. काठियावाड़ आदि प्रदेशों पर भट्टारक नामक सेनापति ने बह्वभीपुर के नवीन राज्य की नींव डाली राजपूताने तथा मालवे से लगाकर गंगातट तक का ग्रस महाराज्य का पश्चिमी प्रदेश बुधगुप्त के आधीन रहा और पूर्वी हिस्से पर इस ( स्कंदगुप्त ) के भाई पुरगुप्त का राज्य हुआ.

स्कंदगुत के पीछे इधर बुधगुप्त राजा हुआ, जिसका स्कंदगुत के साथ क्या संबंध था, यह पाया नहीं गया. हूसजाति के राजा तो- रमाण ने इसके राज्यपर हमला कर उसका कितनाक हिस्साछीन लिया. इसके समय का एक शिलालेख गुप्त सं० १६५ (वि॰ सं० ५४१=ई॰ स॰ ४८४) का मिला हैं।

बुषगुत के बाद भानुगृत का लेख मिला है, जो गुत सं॰ १६१ (वि॰ सं॰ ५६७=ई॰ स॰ ५१०) का है। इसके समय मालवा, राजपूरताना आदि पर हूगों का विशेषरूप से अधिकार होगया और इधर का गुत्तराज्य अस्त होगया। उधर (गुत्तराज्य के पूर्वी हिस्से पर) पुरगुत के पीछे नरिसंहगुत और उसके बाद कुमारगुत (दूसरा) राजाहुआ। फिर थानेरवर के प्रतापी राजा हर्षवर्धन ने गुतराज्य को अपने राज्य में मिला लिया।



# हूणवंश.

मध्य एशिया में रहनेवाली एक प्राचीन जाति का नाम ह्या था. इस जाति के लोग वढ़े ही प्रवल हुए और उन्होंने एशिया तथा यूरोप के कई देश विजय कर उनपर अपना अधिकार जमायाः चीनी प्रन्यकार उनका नाम 'यून् यून्', 'येथिलेटो' या 'येथ'; ग्रीक अर्थात् यूनानी इतिहासलेखक 'उन्नोई' (हूगा), 'लुकोई उन्नोई' (श्वेतहूगा) या 'एफथ्लाइट'; आर्मीनियन लेखक 'हंक' और संस्कृत प्रन्थकार 'हूगा, 'हुन्', 'श्वेतहूगा' या 'सितहूगा' जिखते हैं. संस्कृत

यन्थकार उनकी गणना आचारश्रष्ट बोगों अर्थात् म्बेच्छों में करते हैं, परन्तु उनका विवाहसम्बन्ध राजपूतों के साथ होने के उदाहरण प्रा-चीन शिबाबेखादि से मिल आते हैं.

ई० सन् ४२० (वि० सं० ४७७) के ऋासपास मध्य एशिया में ऋॉक्सस नदी के निकट रहनेवाले हुएों ने ईरान के सप्तानियन वंशी वादशाहों से लड़ना शुरू किया ऋार यज्दजुर्द दूसरे (ई० स० ४३८-४५७) तथा फ़ीरोज़ (ई॰ स॰ ४५७-४८४) को परास्त कर उनका कितनाक देश अपने आधीन किया. फिर हिन्दुस्तान के सीमान्त प्रदेश अपने आधीन कर क्रमशः आगे बढ़ना शुरू किया चीनी यात्री संगयू, जो ई० सन् ५२० (वि॰ सं॰ ५७७) के आसपास गांधार देश क्ष में आया था, लिखता है, कि ''यहां का राजा येथेलेटो (हूण)हैं। वह वड़ा लड़ाकू है और उसकी सेना में ७०० हाथी रहते हैं. हुए लोगों ने गांधार देश विजयकर लेलिह को अपना राजा बनाया था वर्तमान राजा उससे तीसरा है " ई० सन् ५२० (त्रि॰ सं॰ ५७७) में गांधार देश का राजा मिहिरकुल था, अतएव लेलिह उसका दादा होना चाहिये.

कुमारग्रप्त के अन्तिम समय या उसके देहान्त के बाद हूणों की चढ़ाई ग्रुप्तों के महाराज्य पर हुई और उसके पुत्र स्कन्दग्रप्त ने ई० सन् ४५४ (वि॰सं॰५११) के पूर्व उन पर विजय पाई॰ हूणों का यह हमला लेलिह

<sup>\*</sup> गांधार देश=पंजाव का पश्चिमी हिस्सा श्रीर अफगानिस्तान का बहुतसा हिस्सा पहिले गांधार देश कहलाता था.

के समय होना चाहिये. स्कन्दगुप्त के देहान्त के वाद तोरमाण ने, जो लेलिह का पुत्र या उत्तराधिकारी होना चाहिये, भानुगुप्त को परास्त कर गुप्त संवत् १६१ (वि॰ संवत् ४६७≔ई॰ सन् ५१०) में मालवा आदि देशों पर अपना अधिकार जमा लिया तोरमास हसों में प्रतापी राजा हुआ. इसके आधीन गांधार, पंजाब, काश्मीर, मालवा, राजपू-ताना तथा संयुक्त प्रदेश का वड़ा हिस्सा होना चाहिये. मालवा वि-जय करने के थोड़े ही समय पीछे तोरमाण का देहान्त होगया और इसका पुत्र मिहिरकुल इसके राज्य का स्वामी वना चीनी यात्री हु-प्नरसंग के सफ़रनामें तथा कल्हणकृत राजतरंगिणी श्रीर कुछ शिलालेखों में इस ( मिहिरकुल ) का बुत्तान्त मिलता है, जिससे पापा जाता है, कि इसकी राजधानी शाकल नगर (पंजाव में ) थी. यह वड़ा वीर राजा था और इसने सिन्ध आदि अनेक देश विजय किये थे. इसकी रुचि पहिले बौद्धधर्म पर थी, परन्तु पीछे से बौद्धों से नाराज़ होकर उनके उपदेशकों को सर्वत्र मारने तथा वौद्धधर्म को निर्मृत करने की इसने अगज्ञा दी. इसने गांधार देश में वौद्धों के १६०० स्तृप तथा मठ तुड़वाये और कई लाख मनुष्यों को मरवा डाला. इ. समें दया का लेश भी नहीं था. मालवा के राजा यशोधर्म और स-गध के गुप्तवंशी राजा वालादित्य (नर्रासेंहगुप्त ) ने इसको वि॰ संबत् ५.⊏६ ( ई॰ स॰ ५३२ ) के क़रीव पराजित किया∗ उस समय से मिहिरकुल के अधिकार में से मध्य हिन्दुस्तान के मालवा, राजपूताना ध्रादि देश निकल चुके थे, परन्तु काश्मीर, गांधार आदि की तरफ़ इसका अधिकार अधिक समय तक रहना सभव है. यशोधर्म से हारने वाद भी हूण लोग अपना अधिकार जमाने के लिये लड़ते रहे हों ऐसा पिछले राजाओं के साथ की उनकी लड़ाइयों से पाया जाता है, थानेश्वर के वैसवंशी राजा अभाकरवर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन हूणों से लड़े थे. इसी तरह हैहय (कलवुरी) वंशी राजा कर्या, परमार वंशी राजा सिंधुराज और राठोड़ कक्कल (कर्कराज दुसरा) आदि का भी हूणों से लड़ना उनके लेख आदि से पाया जाता है. अब हूणों का कोई राज्य नही रहा और यह कौम नष्टसी हो चुकी है.

सिरोही राज्य में रहनेवाली कुनवी (कळवी) जाति में एक बड़ा दल हुयों का है. ये लोग अपने नाम के साथ अवतक 'हूया' शब्द जगाते हैं.

हुणों ने ई० सन् की पांचर्य शताब्दी में ईरान का ख़्ज़ाना लूटा और वहां की दौलत हिन्दुस्तान में ले आये, जिससे ईरान के ससानियन शैली के सिक्कों का ( जो कल्दार रुपये के यरावर, किन्तु बहुत पतले होते थे और जिनकी एक तरफ़ राजा का चेहरा लेखसहित और दूसरी तरफ़ जलती हुई अग्नि का ऊंचा कुंड, जिसकी दोनों ओर एक एक पुरुष खड़ाहुआ होता था) हिन्दुस्तान में प्रवेश हुआ और हुणों ने भी उसीसे मिलती हुई शैली के अपने सिक्के यहांपर चलाये हुणों का राज्य नष्ट होने वाद भी गुजरात, मालवा, राजपूताना आदि देशों में ई० सन् की ११ वीं शताब्दी के आसपास तक उसी शिलों के चांदी तथा तांचे के ( विना लेखके ) सिक्के वनते और चलते रहे, परन्तु क्रमशः उनका आकार घटने के साथ उनकी कारीगरी में यहांतक भद्दापन आगया, कि उनपर के राजा के चहरे का पहिचानना कठिन होगया, जिससे लोगों ने राजा के चहरे को गधे का खुर ठहरा दिया और वे सिक्के 'गिंधया 'या 'गिंदिया 'नामसे प्रसिद्ध होगये, परन्तु उनका गधे से कोई सम्बन्ध नहीं हैं- सिरोही राज्य में कई प्रकार के चांदी व तांचे के गिंधये सिक्के मिलते हैं, जिनको यहां के लोग 'गिंदियां ' कहते हैं.

### वैस वंश.

वैसवंशी राजा हर्षवर्षन, जिसको श्रीहर्ष तथा शीलादित्य भी कहते थे, वड़ा प्रतापी हुआ और उसने नेपाल से लगाकर नर्मदा नदी तक का सारा देश अपने आधीन किया, जिससे सिरोही का राज्य भी उसी के राज्य के अंतर्गत होना निश्चित है. वैसवंशी राजाओं का कुछ प्राचीन इतिहास उनके ताम्रपत्र, वाण्यम्ह रचित श्रीहर्षचिरित और चीनी यात्री हुएन्स्संग के सफ़रनामे से नीचे लिखे अनुसार मिलता है:—

पुष्यमृति-यह श्रीकंठ प्रदेश (थानेश्वर) का राजा श्रीर परम शिवभक्त थाः इसका पुत्र नरवर्द्धन हुआ, जिसकी राणी विज्ञिणीदेवी से राज्यवर्द्धन उत्पन्न हुआ, जो सूर्य का परम उपासक थाः इसकी राणी अप्तरादेवी से आदित्यवर्द्धन का जन्म हुआ थाः यह भी सूर्य का भक्त थाः इसकी राणी महासेनगुप्ता से प्रभाकरवर्द्धन पेदा हुआ थाः आदित्यवर्द्धन तक के राजाओं के नामों के साथ केवल 'महाराज' ख़िः ताव मिलता है, अतएव संभव है, कि वे खतंत्र राजा नहीं, किन्तु दूसरों (गुप्तों) के सामन्त होंगेः

आदित्यवर्द्धन के पुत्र प्रभाकरवर्द्धन के ख़िताव 'परम-भट्टारक ' ऋौर ' महाराज।धिराज ' मिलते हैं, जिनसे पाया जाता है, कि यह पहिले पहिल स्ततंत्र राजा हुआ हो। ताम्रपत्रों में इसको श्रनेक राजाश्रों को नमाने वाला तथा श्रीहर्षचरित में गांधार, सिन्ध, लाट, मालव तथा गूर्जरों पर विजय पानेवाला लिखा है। यह सूर्य का परमभक्त था और प्रतिदिन 'आदित्यहृदय' का पाठ किया करता था. इसकी राखी यशोमती से दो पुत्र राज्यवर्द्धन तथा हर्षन-र्फ्टन और एक पुत्री राज्यश्री उत्पन्न हुई थी। राज्यश्री का विशह क-न्नोज के मोखरी वंशी राजा अवन्तिवस्मी के पुत्र यहवर्मी के साथ हुआ था. मालवा के राजा ने ग्रहवर्मा को मारकर उसकी राग्री राज्यश्री के वैरों में वेड़ियां डाल उसे कन्नौज के कैदख़ाने में रवली थी. इसी समय में प्रभाकरवर्द्धन का देहान्त हुआ इसके पीछे इसका वड़ा

पुत्र राज्यवर्द्धन थानेश्वर के राज्यसिंहासन पर वैठा-

राज्यवर्द्धन अपने पिता के देहान्त समय उत्तर में हुणों से लड़ने को गया था, जहांपर उनको विजय कर घायल हुआ और उसी दशा में थानेरवर पहुंचा अपने पिता के असाधारण प्रेम की स्मरण कर इसने राज्यसिंहासन पर बैठना पसन्द नहीं किया, किन्तु भदन्त (बौद्ध भिज्ञुक, साधु ) होने का विचार कर अपने छोटे भाई हर्पवन र्द्धन को राज्य देना चाहा, परन्तु उसने भी भदन्त होना पसन्द कर राज्य की उपाधि को स्वी न किया, ऐसी अवस्था में राज्यश्री के क़ैद होने की ख़बर मिलते ही इस ( राज्यवर्द्धन ) ने भदन्त होने का विचार छोड़कर १००० सवारों सहित मालवा के राजा पर चढ़ाई कर दी और उसको परास्त कर उसके बहुतसे हाथी, घोड़े, रत्न, रान णियों के ज़ेवर, छत्र, चामर, सिंहासन आदि राज्यचिन्ह तथा अन्तः-पुर की बहुतसी सुन्दर स्त्रियों को छीना और मासवा के सब राजाओं को क़ैद किया,परन्तु गौड़ (वंगाल) देश के राजा नरेन्द्रगुप्त ने, जो अपने पड़ोस में ऐसे राजा का होना अपने राज्य के लिये हानिकारक सम-भाता था, इस (राज्यवर्द्धन) को अपने महल में लेजाकर वि-रवासघात से मारडाला. यह घटना वि० सं० ६६४ ( ई० स० ६०७ ) में हुई. हर्षवर्षन के ताम्रपत्र में राज्यवर्षन का परम सौगत ( बौद्ध ) होना, देवगुप्त आदि अनेक राजाओं को जीतना तथा अपने वचन पर दृढ़ रहकर शत्रु के घर में प्राण देना लिखा है. (देवगुप्त शायद मालवे

का वही राजा हो, जिसने यहवर्मा को मारकर राज्यश्री के पैरों में वेड़ियां डाली थीं).

राज्यवर्द्धन का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई हर्षवर्द्धन हुन्ना, जिसको श्रीहर्ष तथा शीलादित्य भी कहते थे इसने राज्यसिंहासन पर वैठते ही गोंडु के राजा को, जिसने अपने वड़े भाई को विश्वास-घात कर मारा था, नष्ट करने का संकल्प किया और अपने सेनापति सिंहनाद तथा स्कंद्गुप्त की राय से सब ही राजाओं के नाम इस अ-भिप्राय के पत्र लिखवाये, कि 'या तो तुम मेरी आधीनता स्वीकार कर-लो या मुभाले लड़ने को तब्बार होजाओं किर इसने दिग्विजय के जिये प्रस्थान कर पहिला मुकाम राजधानी से थोड़ी दूर सरस्वती के तट-पर किया, जहांपर प्राग्ज्योतिप 🛠 के राजा भास्करवर्मा (कुमार) के दूत हैसवेग ने उपस्थित होकर अपने स्वामी का भेजाहुआ छत्र भेटकर निवेदन किया, कि 'भास्करवर्मा आपसे मैत्री चाहता है.' इसने उसका निवेदन स्वीकार कर उसको अपने पास उपस्थित होने के लिये कहला भेजा. वहां से कई मंजिल श्रागे चलने पर मंत्री भंडी भी श्रा मिला, जिसने मालवा के राजा के यहां की लूट नजर कर निवेदन किया, कि 'राज्य-श्री कन्नौज के कैदखाने से भागकर विंध्याटवी में पहुंचगई हैं'. यह स-माचार पाते ही इसने भंडी को तो गौड़ देश के राजा को दराइदेने के लिये भेजा और आप विंध्याटवी की तरफ़ चला और अपनी वहिन को

 <sup>\*</sup> यह नगर-वगाल के राजशाही जिले मे था.

लेकर परिप्रह नामक स्थान में पहुंचा. अनुमान ३० वर्ष तक लगातार युद्ध कर इसने कश्मीर की पहाड़ियों से लगाकर आसाम और नेपाल से नर्मदा तक का सारा देश अपने आधीन कर वड़ा राज्य स्थापित किया, इसने दिच्चिण को भी अपने आधीन करना चाहा था, परन्तु वादामी के सोलंकी राजा पुलकेशी (दूसरे) से हारजाने पर इसका वह इरादा पार न पड़ा. इसकी राजधानी थानेश्वर और कल्लोज दोनों थीं. चीनी यात्री हुएन्संग, जो इस प्रतापी राजा के साथ रहा था, लिखता है, कि " हर्पवर्द्धन ने अपने भाई के श्रुत्रुओं को दंड देने व श्रासपास के सब देशों को आर्थान करने तक दाहिने हाथ से भोजन न करने का प्रसा किया था. ५००० हाथी, २०००० सवार और ५००० पैदल सेना के साथ विना रुके पूर्व से पश्चिम तक अपनी आधीनता स्वीकार न करनेवाले सब राजाओं को जीत ६ वर्ष में उसने हिन्दुस्तान ( न-र्मदा से उत्तर के सारे देश ) के पांचों प्रदेशों (पंजाब, सिन्ध, मन ध्यदेश, वंगाल और गुजरात आदि ) को अपने आधीन किया. इस प्रकार अपना राज्य बढ़ने पर अपनी सेना को बढ़ाकर लड़ाई के हा-थियों की संख्या ६०००० ऋोर सवारों की संख्या १००००० तक पहुंचादी. तीसवर्ष के वाद उसके शस्त्रों ने विश्राम पाया ख्रोर उसने शान्तिपूर्वक राज्य किया. उस समय वह धर्म ( वौद्धधर्म ) प्रचार के कामों में निरन्तर लगा रहता था, अपने राज्यभर में जीवहिंसा तथा मांसभचाण की मनाई करदी थी, जिसके प्रतिकृत चलनेवाले को प्राग्दराड होता था. उसने हिन्दुस्तान ( नर्मदा से उत्तरी प्रदेश ) के तमाम रास्तों पर यात्रियों तथा आसपास के गृरीवों के लिये पुरायशालाएं वनवाई थीं, जहां पर खाने पीने के अतिरिक्त रोगियों को औषधि भी मिला करती थी. प्रति पांचेंवं वर्षं वह ' मोचमहापरिषट् ' नामक सभा कर अपना खजाना दान में खाली कर देता, धर्मगुरुओं में विवाद करवा कर उ-नके प्रमाणों की स्वयं परीचा करता, सदाचारियों का सन्मान करता, दृष्टों को दंड देता, वृद्धिमानों का उदय करता, सदाचारी धर्मवेत्ताओं से धर्म श्रवण करता और दुराचारियों को दूर ताड़ता था." ई॰ स॰ ६४४ (वि॰ सं॰ ७०१) के आसपास इसने प्रयाग में धर्ममहोत्सव किया, उस समय वडे बड़े २० राजा इसके साथ थे. रखविजयी होने के अतिरिक्त यह राजा प्रसिद्ध विद्वान भी था. इसके रचे हुए रत्ना-वली, प्रियदर्शिका और नागानन्द नाटक इसकी विद्वत्ता के उज्वल रत्न हैं. जैसा यह विद्वान् था वैसाही चित्रविद्या में भी निपुण था, क्योंकि वंसखेड़ा से मिले हुए इसके दानपत्र में इसने अपने हस्ता-चर किये हैं वे इसकी चित्रनिपुणता की साची दे रहे हैं. यह राजा विद्वानों का सन्मान करनेवाला था प्रसिद्ध वाग्रभट्ट इसका आश्रित था, जिसने 'हर्पचरित ैं नामक गद्यकाव्य में इसका चरित्र लिख इ-सका नाम अमर कर दिया और प्रसिद्ध कादंवरी नामक अपूर्व पु-स्तक का पूर्वार्छ रचा, जिसका उत्तरार्छ उस ( वाण्भह्) के पुत्र पु-लिन्द ( पुलिन ) मह ने अपने पिता के देहान्त के बाद लिखकर उस

पुस्तक को पूर्ण किया वाणभट्ट को इसने वड़ी समृद्धि दी थी ऐसा वह स्वयं लिखता है. वाय और पुलिन्दभट्ट के आतिरिक्त दंडी (काव्या-द्र्श, दश्कुमारचरित्र आदि का कर्ता ), मयूर ( सूर्यशतक का कर्ता ) थ्रौर दिवाकर (मातंग दिवाकर)भी इसी राजा के दर्वार के पंडित थे ऐसा राजशेखररिचत सृक्तिमुक्तावित नामक पुस्तक में लिखा मि-लता है. जैन कवि मानतुंगाचार्य (भक्तामर का कर्ता) का भी उसी समय होना माना जाता है. वि० सं० ६६४ ( ई० स० ६०७ ) में इस-का राज्याभिषेक हुआ, उस समय से इसने अपने नाम का संवत् च-साया, जो 'हर्प संवत् 'नाम से प्रसिद्ध हुआ और क़रीय ३०० वर्ष तक चलने बाद अस्त हुआ। हुएन्स्संग के लेख से पाया जाता है, कि इस (श्रीहर्प) के एक पुत्र भी था, जिसकी पुत्री का विवाह वल्लभीपुर ( काठियावाड़ में ) के राजा ध्रुवभट के साथ हुआ था, परन्तु इस के देहान्त के पूर्व ही इसके पुत्र का देहान्त होगया हो, पेसा अनु-मान होता है. यह पहिंबे शिवभक्त था, परन्तु वोद्धधर्म की तरफ आस्था अधिक होने के कारण पीछे से वौद्ध होगया हो, ऐसा पाया जाता है. इसने चीन के वादशाह के साथ मैत्री कर अपने एक ब्राह्मण राजदृत को उक्त वादशाह के पास भेजा था, जहां से वह ई॰ स॰ ६४३ ( वि॰ सं॰ ७००) में लौटा था. उसीके साथ चीन के वादशाह ने भी अपना दृतदल इस (श्रीहर्ष) के दर्बार में भेजा था। ई० स० ६८७ ( वि॰ सं॰ ७०४ ) में चीन के बादशाह ने दूसरी वार अपने दूतदल की, जिसका मुखिया वंगहुएन्त्से था, इसके दर्वार में भेजा, परन्तु उसके मगध में पहुंचने से पूर्व ही ई॰ स॰ ६४० (वि॰ सं॰ ७०५) में इस का देहान्त होगया और इसके सेनापित अर्जुन ने राज्यिसिहासन छीनकर चीनी दृतदल को लूटलिया और कई एक चीनी सिपाही मारे गये, जिससे उक्त दृत-दल का मुिलया (वंगहुएन्त्से) अपने साथियों समेत नेपाल में भाग गया, थोड़े ही दिनों वाद वह नेपाल तथा तिव्यत की सेना को साथ लेकर पीछा आया तो अर्जुन भाग गया, परन्तु पराजित होने के वाद केंद हुआ और वंगहुएन्त्से उसको चीन लेगया। इस प्रकार श्रीहर्प के स्थापित किये हुए महाराज्य की शीध ही समाधि होगई और उसके आधीन किये हुए सब राजा पुनः स्वतंत्र होगये।

हर्प के पीछे का उक्त वंश का इतिहास शृंखलावछ नहीं मिलता. भ्रमभ में मैसनाड़े का इलाक़ा वैस राजपूर्तों का मुख्यस्थान है और इनमें तिलक्तंदी वैस अपने को मुख्य मानते हैं.

-54-50

#### चावड़ा वंश.

इस वंश का नाम गुजरात के ऐतिहासिक पुस्तकों में, जो वि॰सं॰ की १२ वीं श्ताब्दी के पीछे की बनी हुई हैं, 'चापोत्कट' मिलता है, जिसका अर्थ प्रवल घनुर्धर है, परन्तु लाटदेश के सोलंकी पुलकेशी (अवनिजनाश्रय) के ताम्रपत्र में, जो कलचुरी संवत् ४६० (वि० सं० ७६६=ई० स० ७३६) का है, 'चाबोटक' नाम जिखा है, जो चापोत्कट से मिलता हुआ है. इन दोनों में 'चाप' शब्द मुख्य है. शक सं० ४५०( त्रि० सं० ६८५=ई० स॰ ६२८ ) में त्रह्मगुप्त ने 'स्फुटब्रह्मसिद्धान्त' लिखा, उस समय चाप-वंशी द्याधमुख नाम का राजा भीनमाल ( मारवाड़ में ) में राज्य क-रता था और वि॰ सं॰ २७१ (ई॰ स॰ २१४) में कन्नौज के पड़िहार राजा महीपाल का चापवंशी सामन्त धरखीवराह काठियावाड़ के एक विभाग का स्वामी था, ऐसा उसी के ताम्रपत्र से पाया जाता है. इसी पर से कितने एक विद्वानों का यह अनुमान है, कि चाप और चापीस्कट ( चावडा ) ये दोनों नाम एक ही वंश के हैं, जो अयुक्त नहीं हैं। प्रवं-र्धाचतामणि, सुकृतसंकीर्तन और विचारश्रेणी आदि पुस्तकों में चावड़ों का इतिहास मिलता है, परन्तु उनमें उनके वंश की उत्पत्ति का कुछभी परिचय नहीं दियाः टाड साहव उनका सीथियन अर्थात् शक होना अ-नुमान करते हैं: आधुनिक शोधकों में से कितनेक उनका गुर्जर (गूजर) होना मानते हैं और चावड़े अपने तई परमारों की एक शाख होना वतलाते हैं. उपर्युक्त चापवंशी धरखीवराह के ताम्रपत्र में चावड़ावंश की उत्पत्ति के विषय में लिखा है, कि 'पृथ्वी ने शुंकर से प्रणाम कर निवेदन किया, कि हे प्रभो ! आप जब ध्यान में मग्न होते हैं, उस समय असुर मुभको दु ख देते हैं, जो मुभसे सहन नहीं हो सकता. इसपर शंकर ने अपने चाप (धनुष) से पृथ्वी की रचा करने योग्य एक पुरुष उत्पन्न किया, जो 'चाप' कहत्ताया और उसका वंश उसी नाम से प्रसिद्ध हुआ.

इस कथा पर से हम यही अनुमान कर सकते हैं, कि चावड़ों के मूल पुरुष का नाम चाप (चांपा) हो और उसीके नाम पर से समय पाकर उसके वंश का नाम चावड़ा प्रसिद्ध हुआ हो

भीनमाल के चावड़ों का अधिकार सिरोही राज्य पर रहा था। वसंतगढ़ से एक शिलालेख वि॰ सं॰ ६८२ (ई॰ स॰ ६२५) का मिला है, जो वर्मलात राजा के समय का है. उसका सामंत राज्जिल 💥, जो वज्रभट ( सस्याश्रय ) का पुत्र था, अर्बुद देश का स्वामी था, ऐसा उक्त लेख से पाया जाता है. वर्मसात राजा कहां का श्रीर किस वंश का था इस विषय में उक्त लेख में कुछ भी नहीं लिखा, परन्तु प्रसिद्ध माघकवि, जो भीनमाल का रहने वाला था, अपने रचे हुए शिशुपा-लवध (माघ) काव्य में लिखता है, कि उसका दादा सुप्रभदेव राजा वर्मलात का मुख्य मन्त्री ( सर्वाधिकारी ) था इससे पाया जाता है, कि वर्मलात भीनमाल कां राजा हो। वहीं के रहनेवाले ब्रह्मग्रुप्त ंनामक ज्योतियीने,जो जिप्णु कापुत्रथा,शु॰ सं॰ ५५० (वि॰ सं॰ ६८५=ई॰ स॰ ६२८) में स्फुटब्रह्मसिद्धांत नामक ज्योतिप का यन्थ रचां, जिसमें वह जिखता है, कि उस समय वहां का राजा चाप (चावड़ा) वंशी व्यात्रमुख था इस वास्ते राजा वर्मलात भी जो उक्त पुस्तक के लिखेजाने से केवल तीन वर्ष पूर्व वहां का राजा थां,

<sup>\*</sup> राज्जिल किस वंश का था इस बारे में उस लेख में कुछ भी नहीं लिखा. उसका परमार या चावड़ा (जो परमारों की ज्ञास्ता में अपना होना प्रकट करते हैं) होना संभव है.

उसी (चावड़ा) वंश का हो और व्याघ्रमुख उसका उत्तराधिकारी हो। चीनी यात्री हुएन्स्संग ने भनिमाल को गुर्जर देश की राजधानी होना बिखा है। व्याघ्रमुख के पीछे का भीनमाल के चावड़ों का कुछ भी धृत्तान्त नहीं मिलता।

वि० सं० दरश (ई० स० ७६४) में चावड़ा राजा वनराज ने अगाहिलपुर (पाटन) नामक शहर वसाकर उसको अपनी राजधानी वनाया, जहां पर वि० सं० १०१७ (ई० स० १६०) तक चावड़ों का राज्य रहा, जिसका शृंखलावद्ध इतिहास मिलता है, परन्तु वहां के चावड़ों का सिरोही राज्य से कुछ भी संबंध नहीं रहा, जिससे उनका वृत्तान्त यहां पर लिखा नहीं गया.

## गुहिल वंश,

युजरात के वहनगर ( आनन्दपुर ) नामक नगर से आये हुए गुहिल वा गुहदत्त नामक पुरुप के वंशज उसके नाम से गुहिलोत कहर लाये और उसका वंश गुहिल वंश या गुहिलोत वंश नाम से प्रसिद्ध हुआ प्रथम इन गुहिलोतों का आधिकार में वाड़ के पश्चिमी पहाड़ी इलाक़ पर था, जो सिरोही राज्य से मिला हुआ है, फिर इनका राज्य वित्तीड़ के प्रसिद्ध किले पर हुआ। कुछ समय तक इनका अधिकार सिरोही गुज्य के एक हिस्से पर भी रहना पाया जाता है.

'वीरिवनोद', 'इतिहास राजस्थान' आदि पुस्तकों में इस वंश की हैमीर के पूर्व की जो वंशावली छपी है वह अपूर्ण और अशुद्ध है, इस वास्ते शिलालेखादि से इनकी शुद्ध वंशावली नीचे लिखी जाती हैं:⊸

इस वंशका संस्थापक गुहिल या गुहदत्त हुआ, जिसके पीछे भोज, महेन्द्र, नाग और शीलादित्य (शील) क्रमशः राजा हुए. इस शीलादित्य के समय का एक शिलालेख वि० सं० ७०३ (ई० स० ६४६) का मेवाड़ के भोमट इलाक़े के सामोली गांव से, जो सिरोही रा-. ज्य की पूर्वी सीमा के निकट है, मिला है. इस लेख से अनुमान होता है, कि वर्तमान सिरोही राज्य का कुछ पूर्वी हिस्सा मेवाड़ के ग्रहिलोतों के आधीन हो और वाक़ी का हिस्सा आवृ के राजाओं के यह लेख मेवाड़ के प्राचीन इतिहास के लिये वड़ा ही उपयोगी है, क्योंकि मे-वाड़ के राजाओं के आदिस्थान के विषय में, कर्नज टॉड साहब ने तथा उनके लेख के आधार पर दूसरों ने जो कुछ लिखा है उसमें इस लेख से बहुत कुछ परिवर्तन होता है. प्राचीनकाल में काठियावाड़ के वज्जभीपुर (वळा) में शीलादित्य नाम के ६ राजा हुए, जिनमें से एक का नाम जैन लेखकों को मालूम था खोर मेवाड़ में भी उक्त नामका यह राजा हुआ, जिसकी रूयाति वरावर चली आती थी. इसपर से जैन लेख• कों ने मेवाड़ के इस शीलादित्य और वहाभी के अंतिम राजा शीलादित्य का एक होना मानकर यह कथा घड़ंत करली, कि "वस्नभी के अंतिम राजा शीलादित्य पर म्लेच्छों ने हमला किया, जिसमें वह मारा गया

श्रोर उसका राज्य उन्होंने छीन लिया- जन उसकी सगर्भा राखी पुष्पा-वती को, जो अंबाभवानी की यात्रा को गई थी, यह ख़बर पहुंची तव वह कुछ समय तक एक ब्राह्मण के यहां रही, जहां पर गुहादित्य (गु-हदत्त ) नामक पुत्र का जन्म हुआ। फिर वह उस लड़के को ब्राह्मर्यो के सुपुर्द कर सती होगई. गुहादित्य ने युवा होने पर अपने वा-हुवल से ईंडर का राज्य भीलों से लिया, फिर मेवाड़ पर उसका और उसके वंशजों का श्राधिकार हुआ". इसी पर विश्वास कर टॉड साहब ने मेवाड़ के राजाओं को वल्लभीपुर के राजाओं का वंशज मान लिया, परन्तु इस कथा में कुछ भी सत्यता नहीं है, क्योंकि वल्लभी के स्रांतिम शीलादिस्य का एक ताम्रपत्र बल्लभी (गुप्त) संबंत् ४४७ (वि० सं० ८२३= ई० स० ७६६ ) का मिल चुका है क्रोर मुसल्मानों ने वल्लभीपुर का नाश् वि॰ सं॰ =२६ ( ई॰ स॰ ७६६ ) के आसपास किया, जिससे अनुमान सवासी वर्ष पूर्व गुहिल का वैश्व शीलादिस्य मेवाड़ में राज्य कर र-हाथा. मेवाड़ के राजाओं के शिलाखेख, ताम्रपत्र और ऐतिहासिक सं-स्कृत पुस्तकों में उनका बल्लभीपुर से आना कहीं नहीं, किन्तु आन-न्दपुर ( वड़नगर ) से आना कई जगह लिखा है. शीलादित्य के बाद अपराजित 🛠 महेन्द्र ( दूसरा ), कालभोज ( जो मेवाड़ में वापा 🕇

इसके समय का एक जिलालेख वि० स० ७१८ (ई० स० ६६१) का मिला है

<sup>ं</sup> यह वि॰ स॰ ८१० (ई॰ स॰ ७५३) में बानप्रस्य हुआ ऐसा 'एकलिंग माहात्स्य' नामक दो भिन्न भिन्न पुरतकों में लिखा है ऐसी प्रसिद्धि है, कि चित्तौड का किला इसने लिया था.

रावल नामसे प्रसिद्ध है ), खुम्माण, मचट, भर्तुभट, सिंह, खुम्माण (दृसरा), महायक, खुम्माण (तीसरा), भर्तुभट (दृसरा.) ‡, अज्ञट×, नरवाहन +, शालिवाहन, शक्तिकृमार÷, अंवाप्रसाद, शुचिवर्मा, नरवर्मा, कीर्तिवर्मा, योगराज, चैरट, हंसपाल, वैरिसिंह, विज्ञयसिंह ¾, अरिसिंह, चेंडिसिंह, विक्रमिंसह और रण्णिंह, जिसको करण्णिंह भी कहते थे, क्रमशः राजा हुए. इनका संबंध सिरोही राज्य से रहा हो, ऐसा पाया नहीं जाता. रण्णिंह (करण्णिंह) से दो शालें फटीं, जिनमें बड़ी शाला के राजा चित्तोंड़ के स्वामी रहे और रावल कहलाते रहे छोटी शाला के संस्थापक राहप को सीसोदा गांव जागीर में मिला और वह तथा-उसके वंशज राणा कहलांगे. ( राणा कहलाने के कारण के लिये देखो

<sup>‡</sup> इसकी रांसी महालक्ष्मी राष्ट्रकूट (राठौड़) वंश की थी, जिससे अहट का जन्म हुआ। था

x इसका एक शिलालेस वि० सं० १०१० (ई॰ स॰ ९५३) का मिला है. इसकी रासी हरियादेवी हुस्पवंश के राजा की पुत्री थी।

<sup>+</sup> इसके समय का एक ज़िलालेख वि० सं० १०२८ (ई० स० ९७१) का मिला है. इसकी राखी चौहान जेजब की पुत्री थी.

<sup>÷</sup> इसके समय का एक ज़िलालेख वि० सं० १०३४ ( ई० स० ९७७ ) का मिला है.

<sup>\*</sup> इसका विवाह मालवा के प्रसिद्ध परमार राजा उदयादित्य की पुत्री श्यामलदेवी से हुआ, जिससे आह्ह सुदेंगी नामक कन्या उत्पन्न हुई थी, विजयसिंह ) का एक वाम्रपत्र कि हेहय (कलसुरि) वंशी राजा गयकर्यादेव से हुआ था. इस (विजयसिंह ) का एक वाम्रपत्र विक सं० ११६४ (१ ई० स॰ ११०७) का मिला है.

वांकीपुर के खड़्गविलास प्रेस में छपे हुए हिन्दी टॉड राजस्थान के प्र-करण ७ वें पर हमारी टिप्पिण नं० १४६, एष्ट ४४१).

रणसिंह के पीछे चेमसिंह और उसके बाद सामंतर्सिह मेवाड़ का राजा हुआ। इसने आबृ के राज्य पर अपना आधिकार जमाने का यत्न किया हो, ऐसा अनुमान होता है, क्योंकि आबू पर के वस्तुपाल के मंदिर की प्रशस्ति में, जो वि० सं० १२८७ ( ई॰ स॰ १२३० ) की हैं, परमार राजा धारावर्ष के छोटे भाई प्रल्हादनदेव के विषय में लिखा है, कि वह सामंतसिंह से लड़ा था इसके पीछे कुमारसिंह, मथनसिंह, पद्मसिंह और जैत्रसिंह कमशः राजा हुए. जैत्रसिंह प्रतापी राजा हुआ। इसने नाडोल पर चढाई कर उसको वर्वाद किया और यह मुसलुमानों से भी जड़ा था. पादनारायण के उपरोक्त जेख में, जो वि॰ सं॰ १३४४ (ई॰ स॰ १२८७) का है, लिखा है, कि परमार राजा प्रतापसिंह ने युद्ध में जैत्रकर्श को जीतकर चंद्रावती नगरी का उद्धार किया, जो दू-सरे वंश के अधिकार में चली गई थी. उक्त लेख का जैन्नकर्श मेवाड़ का जैत्रसिंह होना संभव है, जिससे बड़कर प्रतापसिंह ने चंद्रावती पर पीछा अपना अधिकार जमाया हो।

जैन्निसिंह के पीछे तेनिसिंह, संमरिसिंह और रत्निसिंह मेनाड़ के सजा हुए, रस्निसिंह के समय देहली के वादशाह अलाउदीन ख़िलजी ने वित्तींड़ पर हमला कर वि॰ सं॰ १३६० (ई॰ स॰ १३०३) में उसे लेलिया, 'इस लड़ाई में रावल रत्निसिंह मारा गया और चित्तींड़ पर

मुसल्मानों का अधिकार होगया, जिससे उस (रत्निसंह) के वंश्रजों ने डुंगरपुर का राज्य स्थापित किया और वे वहीं रहे तथा अवतक रावल कहलाते हैं। अलाउद्दीन के साथ की उक्त लड़ाई में सीसोदे का राणा लच्मण्सिंह भी अपने सात पुत्रों सहित मारा गया उसके पौत्र हं-मीर ने, जो अरिसिंह का पुत्र था, चित्तौड़ का किला लेकर वहां पर फिर अपने वंश का राज्य स्थापित किया तव से राणा शाखावाले नेवाड़ के स्नामी हुए.

हंमीर के पीछे चेत्रसिंह ( खेता ), लचसिंह ( लाखा ), मी-कल श्रीर कुंभकर्ष ( कुंभा ) मेवाड़ के महाराखा हुए. महाराखा कुंभा वड़ा ही प्रतापी ऋाँर विद्वान् राजा हुआ। मेवाड़ के गौरव को बढ़ाने वाला यही हुआ, इसकी समानता करनेवाला दूसरा कोई राजा मेवा-ड़ में नहीं हुआ। इसने राजपृताना, मालवा, गुजरात आदि पर दूर दूर तक विजय प्राप्तकर मेवाड़ को एक प्रवत्त राज्य वनादिया। इसने सिरो-ही राज्य के आवृ तथा वसंतगढ़ के क़िले और कितनाक इलाका भी छीन क्षिया, वि॰ सं॰ १५०६ (ई॰ स॰ १४५२) में इसने आयू पर श्रचलगढ़ का क़िला बनवाया तथा श्रचलेश्वर के मन्दिर के निकट कुंभस्वामी का मन्दिर और उसके पास एक तालाव वनवाया, तथा आवु पर जानेवाले यात्रियों पर जो कर लगता था वह झोड़ दिया. वसंतगढ़ का क़िला भी इसीका वनवाया हुआ माना जाता है. इसका एक ताम्रपत्र वि० सं० १४६४ ( ई० स० ११३७ ) का सिरोही राज्य में मिला है, जिसमें अजाहरी परगने के चुरड़ी (सवरली) गांव में

चित्रयवर्ण की थी, उनसे जो पुत्र हुए वे प्रतिहार कहलाये' इस प्रकार पड़िहारों की उत्पत्ति के विषय के प्राचीन लिखित प्रमाण मिलते हैं, परन्तु इनका अग्निवंशी होना सिवाय पृथ्वीराज रासे के कहीं लिखा नहीं मिलता पड़िहारों का राज्य प्रथम मारवाड़ में था, जहांसे इन्होंने अपने वाहुबल से कन्नोंज का राज्य खीनकर ये एक वड़े ही प्रवल राज्य के स्वामी हुए, जब इनका अधिकार कन्नोंज पर हुआ उस समय इनका राज्य कन्नोंज से १६० माइल उत्तर-पूर्व श्रावस्ती नगरी से लगाकर का िरयावाड़ के दिचाणी हिस्से तक और कुरुचेत्र की पश्चिम से लगाकर वनारस से पूर्वतक के प्रदेश पर रहा, उस समय सिरोही राज्य भी इनके महाराज्य के अंतर्गत था, प्राचीन शिलालेख, ताज्यत्र आदि से इनका इतिहास नीचे लिखे अमुसार मिलता हैं:—

हरिधंद्र-इसकी चित्रपवंद्य की राणी भद्रा से चार पुत्र भोग-भट, कक, रिजल और दह हुए, जिन्होंने अपने वाहुवल से मांडव्यपुर ( मंडोर ) का क़िला लिया. किर रिजिल का पुत्र नरभट राजा हुआ, जो अपने पराक्रम के कारण 'पेछापेछि' कहलाया. इसके पीछे मारवाड़ के इन पिड़हारों की दो शासें हुई हों, ऐसा अनुमान होता है. इसके वड़े पुत्र का, जिसका नाम मालूम नहीं हुआ, राज्य मंडोर पर रहा और छोटे नागभट नें अपना राज्य मेंडेतक ( मेड़ते ) पर जमाया. इस नागभट को नाहड-भी कहते थे. इस छोटी शास में नागभट के पीछे तात, भोज, यशोवर्द्धन, चंदुक, शीसुक, भोट, भिछादित्य. कक्क. वाउक श्रीर कम्कुक का राजा होना शिलालेखों में लिखा मिलता है, परन्तु इनका सम्बन्ध सिरोही राज्य से नहीं रहा.

मंदोर पर राज्य करनेवाकी वड़ी अर्थात् मुख्य शासा में नर-भट का पोत्र ककुत्स्थ हुआ, जिसको कक्कुक भी कहते थे- इसका उत्तराधिकारी इसका छोटा भाई देवराज हुआ, जिसको देवशक्ति भी कहते थे- यह परम वैष्णव था- इसकी राणी भूयिकादेवी से वस्सराज उरपन्न हुआ,

वरतराज मारवाड़ के पड़िहारों में प्रथम प्रतापी राजा हुआ। इसने गौड़ (वंगाल) के राजा को विजय किया, परन्तु दिच्च के राड़ीड़ राजा धुवराज ने इसको हराकर मारवाड़ में भगाया और इस-के दो श्वेत छत्र छीन लिये, जो इसने गौड़ देश के राजा से छीने थे। इसकी राणी सुंदरीदेवी से नागभद उत्पन्न हुआ था। यह परम शि॰ वभक्त था।

नागभट पड़िहार राजाओं में बड़ा ही प्रतापी हुआ और राज-प्रताने में यह अवतक 'नाहड़राव पड़िहार' नाम से प्रसिद्ध है. इसने चक्रायुध क्ष को हराकर कन्नोज का महाराज्य छीना खोर कन्नोज को

अ वैसवझी सहाप्रतापी राजा हर्पवर्द्धन के देहान्त के बाद का क्योज के राज्य का श्वारतान नक्ष इतिहास नहीं निलता, उसके देहान्त से उछ समय पीछे मौसरी विश्वयों ने क्योज पर पीछा अधिकार कर लिया हो, ऐसा अनुमान होता है, क्योंकि राजवरिंगियों से पाया जाता है, कि कदमीर के राजा लिलतादित्य ने क्योज पर चढाई कर वहा के राजा यशोवमीं को उसके छुटुन

अपनी राजधानी बनाया इसने आंध्र, सेंधन, विदर्भ, किलंग और वंगाल के राजाओं को जीता तथा आनर्त, मालव, किरात, तुरुष्क, वस्स, मत्स्य आदि देशों के राजाओं के पहाड़ी किले छीन लिये इसके राज्यसमय का एक शिलालेख वि॰ सं॰ ८०२ (ई॰ स॰ ८१२) का मिला है. यह राजा भगवती (देवी) का परम भक्त था इसकी रागी ईसटादेवी से रामभद्र उत्पन्न हुआ, जो सूर्य का परम भक्त था रामभद्र की रागी अप्पादेवी से भोजदेव उत्पन्न हुआ था

भोजदेव भगवती (देवी) का भक्त था और इसको आदिव-राह तथा मिहिर भी कहते थे. यह गुजरात के राठोड़ राजा धुवराज (दूसरे) से लड़ा था, जिसको धारावर्ष भी कहते थे. इसका एक दानपत्र वि० सं० ६०० (ई०स० ८४३) का मारंवाड़ राज्य के डींडवाना ज़िले के दौलतपुरा गांव से मिला है, जिसमें उक्त ज़िले का सिवा गांव दान करने का उल्लेख है. उक्त ताम्रपत्र का दूतक (जिसके द्वारा दानपत्र खुदवा देने की आला हो उसे 'दूतक' कहते हैं) श्रीमान् नागभट युवराज होना लिखा है. भोजदेव के ५ शिलालेख मिले हें, जिनमें से एक देवगड़ (सेंट्रल इंडिआ में वेतवा नदी पर) से वि॰ सं॰ ६१६ (ई॰ स॰

त्तिहत मार डाला. यहोवर्मा का मौसर्स वसी होना अनुमान किया जाता है. यहोवर्मा के पीछे इन्द्रायुष तथा चकायुष नामक राजाश्रो का कनौज पर राज्य करना शिलालेसादि से पाया जाता है. ये होना राजा किस वस के थे, इस विषय में कुछ भी लिसा हुआ नहीं मिलता सभव है, कि ये राठौड़वशों हो.

द्दर ) का; तीन ग्वालियर से, जिनमें से एक विना संवत् का, दूसरा वि० सं० ६३२ (ई० स० द७४) का और तीसरा वि० सं० ६३३ (ई० स० द७६) का, तथा एक पेहेवा (कर्षाल ज़िले में) से हर्प संवत् २७६ (वि॰ सं॰ ६३८=ई० स० ८८१) का मिला है। इसके चांदी और तांवे के सिक्के भी मिले हैं, इसका पुत्र महेन्द्रपाल इसके वाद राजा हुआ।

महेन्द्रपाल भी अपने पिता की नांई भगवती (देवी) का परम भक्त था श्रोर इसका महेन्द्रायुध श्रोर निर्भयराज भी कहते थे. इसकी राणी देहनागादेवी से भोजदेव और महीदेवी नामक दूसरी राणी से विनायकपाल का जन्म हुआ था। इसके तीन ताम्रवत्र और दो शिला-जेख मिले हैं, जो वि० सं० ६५० से ६६४ (ई॰ स॰ ⊏६३ से ६०७) तक के हैं. इसके दो ताम्रपत्रों से, जो काठियात्राङ् से मिले हैं, पाया जाता है, कि .काठियात्राड़ के दिचाणी हिस्से तक इसका राज्य था ख्रौर वहां पर इसके सोलंकी सामंत राज्य करते थे कर्पूरमंजरी, विद्यशालभेजिका, वालरामा-्यण् श्रौर वालभारत श्रादि पुस्तकों का रचियता प्रसिद्ध कवि राजशेखर इस (महेन्द्रपाल)का गुरु था। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र भोजदेव (दूस-रा ) हुआ, जो परम वैष्णव था इसने थोडे ही समय तक राज्य किया हो एसा पाया जाता है. इसके पीछे इसका छोटा भाई महीपाल कन्नौज का राजा हुआ, जिसको चितिपाल, विनायकपात तथा हेरंबपाल भी कहते थे .

<sup>†</sup> वि० स० ९७४ (ई० स० ९१७) के शिलालेख में महेन्द्रपाल के पीछे महीपाछ का नाम लिखा है और भोजदेन दूसरे का नाभ छोडीदिया है, वि० सं० ९८८ (ई० स० ९३!) के

इसके समय भी उपर्युक्त राजशेखर किन कन्नौज में निद्यमान था, जो इसको आर्यावर्त का महाराजाधिराज तथा मुरल, मेकल, कलिंग, के रल, कुलूत, कुन्तल और रमठ देशवालों को पराजित करनेवाला लिखता है. यह दिच्ण के राठौड़ राजा इंदराज (तीसरे) से खड़ा, जिसमें इसकी हार हुई थी। इसके अंतिम समय से कन्नौज के पड़िहारों का राज्य कमज़ोर होने लगा और अनेक सामंत स्वतंत्र बनने के उद्योग में लगे. इस राजा के समय के दो ताम्रपत्र, जिनमें से एक ( महीपाल नामवाला ) श॰ सं॰ ८३६ (वि॰ सं॰ ६७१=ई॰ स॰ २१४) का ह-हुाला गांव ( काठियावाड़ में ) से मिला हुआ श्रीर दूसरा (विनायक-पाल नामवाला ) वि० सं० ६८८ (ई०स० ६३१) का, तथा एक शिला लेख ( महीपाल के नामका ) वि० सं० ६७४ (ई० स० ६१७) का मिला है. इसके दो पुत्र देवपाल और विजयपाल थे, जिनमें से देवपाल इस• के पीछे राजा` हुआ और वि॰ सं॰ १००५ (ई० स० ६४⊏) में विद्य∙ मान था. इसका उत्तराधिकारी इसका छोटा भाई विजयपाल हुआ, जिसके समय का एक शिलालेख वि० सं० १०१६ (ई० स० ६६०)

विनायकपाल के ताम्रपत्र में महेन्द्रपाल के बाद भोजदेव (दूसरे) श्रीर उसके पीछे विनायकपाल का नाम मिलता है, विनायकपाल के स्थान पर हेरंवपाल और महीपाल के स्थान पर श्वितिपाल भी लिखा मिलता है, महीपाल के उचराधिकारी देवपाल के समय के लेख में उस (देवपाल) को श्वितिपाल का उचराधिकारी लिखा है और एक दूसरे लेख में उसको हेरंवपाल का पुत्र लिखा है, ऐसी दशा में यही श्रवतमान होता है, कि महीपाल, श्वितिपाल, विनायकपाल और हेरंवपाल चे चारों एक ही राजा के नाम हीं.

का अलवर राज्य के राजोरगढ़ से मिला है। विजयपाल के पीछे राज्य-पाल कन्नोज का राजा हुआ। इसके राज्यसमय हि० स० ४०६ ( वि० सं॰ १०७५=ई० स० १०१८) में सुल्तान महमूद गृजनत्री ने कन्नीज पर चढ़ाई कर उस शहर को लूटा और वहां के मंदिरों को तोड़ा फ़रिश्ता बिखता है, कि 'इस (राज्यपाल) ने सुल्तान से संघीकर उसकी श्राधीनता स्वीकार की थी' सुल्तान से संधी करने के कारण इसके कई सामंत इससे अप्रसन्न हुए और कलिंजर के चंदेल राजा गंड ने अपने पुत्र विद्याधरदेव को कन्नौज पर भेजा, जिसने इस (राज्यपाल) को मारडाला-इसके पीछे त्रिलोचनपाल का राजा होना पाया जाता है, जिसका एक ताम्रपत्र वि॰ सं॰ १००४ (ई॰ स॰ १०२७) का मिला है। इसके पीछे यशःपाल कन्नौज का राजा हुन्ना हो, जिसके समय का एक शिलालेख वि॰ सं॰ १०६३ (ई॰ स॰ १०३६) का मिला है। इसके समय या इसके वाद गहरवाल (राठौड़) चन्द्रदेव ने कन्नीज का राज्य छीन लिया,जिसके पूर्व पड़िहारों के वहुधा सब सामंत स्वतंत्र होचुके थे, अतएव चन्द्रदेव पड़िहारों के राज्य के एक हिस्से का ही स्वामी बनने पाया.



## सोलंकी वंश.

इस समय सोलंकी राजपूत अपने को अग्निवंशी वतलाते हैं और वशिष्ठ ऋषिद्वारा अपने मूलपुरुष चौलुक्य या चालुक्य का आयू इसके समय भी उपर्श्वक राजशेखर किन कन्नौज में नियमान था, जो इसको आर्यावर्त का महाराजाधिराज तथा मुरल, मेकल, कर्लिंग, के-रल, कुलृत, कुन्तल ग्रीर रमठ देशवालों को पराजित करनेवाला लिखता है. यह दिचिए के राठौड़ राजा इंद्रराज (तीसरे) से लड़ा, जिसमें इसकी हार हुई थी. इसके अंतिम समय से कझौज के पढ़िहारों का राज्य कमज़ोर होने लगा और अनेक सामंत स्वतंत्र वनने के उद्योग में लगे. इस राजा के समय के दो ताम्रपत्र, जिनमें से एक ( महीपाल नामवाला ) श॰ सं॰ ८३६ (वि॰ सं॰ ६७१=ई॰ स॰ ६१४) का ह-हुाला गांव (काठियात्राड़ में ) से मिला हुआ और दूसरा (विनायक-पाल नामवाला ) वि० सं० ६८८ (ई०स० ६३१) का, तथा एक शिला लेख ( महीपाल के नामका ) वि० सं० ६७४ (ई॰ स॰ ६१७) का मिला है. इसके दो पुत्र देवपाल श्रीर विजयपाल थे, जिनमें से देवपाल इस-के भीछे राजा हुआ। ऋौर वि॰ सं॰ १००५ (ई० स० ६४≍) में विद्य-मान था। इसका उत्तराधिकारी इसका छोटा भाई विजयपाल हुआ, जिसके समय का एक शिलालेख वि० सं० १०१६ (ई० स० ६६०)

वितायकपाल के ताम्रपत्र में महेन्द्रपाल के वाद भोजदेव (दूसरे) और उसके पीछे विनायकपाल का नाम भिलता है, विनायकपाल के स्थान पर हितियाल भी तिला मिलता है, विनायकपाल के स्थान पर हितियाल भी तिला मिलता है. महीपाल के उत्तराधिकारी देवपाल के समय के लेख में उस ( देवपाल ) को खितियाल का उत्तराधिकारी तिला है और एक दूसरे लेख में उसको हेरंबपाल का पुत्र तिला है. ऐसी दशा में यही अनुमान होता है, कि महीपाल, शितिपाल, विनायकपाल और हेरंबपाल ये पारों एक ही शजा के नाम हों.

का अलवर राज्य के राजोरगढ़ से मिला है। विजयपाल के पीछे राज्य-पाल कन्नोज का राजा हुन्ना. इसके राज्यसमय हि० स० ४०६ ( वि॰ सं॰ १०७५=ई० स० १०१८) में सुल्तान महमूद गुजुनत्री ने कन्नीज पर घढ़ाई कर उस शहर को लूटा और वहां के मंदिरों को तोड़ा फरिश्ता खिखता है, कि 'इस (राज्यपाख) ने सुल्तान से संघीकर उसकी आधीनता स्वीकार की थीं सुल्तान से संधी करने के कारण इसके कई सामंत इससे अप्रसन्न हुए और कलिंजर के चंदेल राजा गंड ने अपने पुत्र विद्याधरदेव को कन्नौज पर भेजा, जिसने इस (राज्यपाल) को मारडाला-इसके पीछे त्रिलोचनपाल का राजा होना पाया जाता है, जिसका एक ताम्रपत्र वि॰ सं॰ १०८४ (ई॰ स॰ १०२७) का मिला है। इसके पीछे यशःपाल कन्नौज का राजा हुआ हो, जिसके समय का एक शिलालेख वि॰ सं॰ १०६६ (ई॰ स॰ १०३६) का मिला है। इसके समय या इसके बाद गहरवाल (राठौड़) चन्द्रदेव ने कन्नीज का राज्य छीन लिया, जिसके पूर्व पड़िहारों के वहुधा सब सामंत स्वतंत्र होचुके थे, अतएव चन्द्रदेव पड़िहारों के राज्य के एक हिस्से का ही स्वामी वनने पाया.



## सोलंकी वंश.

इस समय सोबंकी राजपूत अपने को अग्निवंशी वतलाते हैं और विश्व ऋषिद्वारा अपने मृत्तपुरुष चौलुक्य या चालुक्य का स्नावृं पर्वत पर अग्निकुंड से उत्पन्न होना मानते हो, परन्तु इन्हींके पूर्वजों के अनेक प्राचीन शिलालेख, ताम्रपत्र और ऐतिहासिक पुस्तकों में कहीं इनका अग्निवंशी होना नहीं लिखा, किन्तु बहुधा चन्द्रवंशी और कहीं कहीं ब्रह्मा के चुलुक (चुल्लू) से उत्पन्न होना लिखा मिलता है (देखा से। लेकियों का प्राचीन इतिहास, प्रथम माग, पृष्ठ ३-१३) सीलंकियों के लेखादि से इनका राज्य पहिले अयोध्या में होना, फिर वहां से उनका दिच्या में जाना और दिच्या से ग्रजरात आदि में फैलना पाया जाता है गुजरात के सोलंकियों का, जिनकी राजधानी अयाहिल-वाड़ा (पाटण) थी, आवृ के राज्य पर अनुमान ३०० वर्ष तक किसी प्रकार अधिकार बना रहा था इनका ब्यान्त नीचे लिखा जाता है:—

दिचिए। में सोलंकियों का राज्य स्थापित करनेवाले राजा जयिसंह के वंशज राजि के पुत्र मूलराज ने अर्णाहलवाड़े के झंतिम चावइावंशी राजा सामंतिसंह को, जिसे जैनलेखक इस (मृलराज) का
मामा वतलाते हैं, मारकर गुजरात पर अपना अधिकार जमाया। फिर
इसने गुजरात से उत्तर में अपना अधिकार बढ़ाना शुरू कर आबृ के
ारमार राजा घरणीवराह पर हमला किया, जिसपर हटुंदी के राठोड़
जा धवल ने उसको श्रग्ण दिया। इसी समय से आबृ के परमारों को
गुजरात के सोलंकियों की आधीनता को स्वीकार करना पड़ा. मृलराज
को इस प्रकार आगे बढ़ता देखकर सांभर के चौहान राजा विश्वहराज
( दुसरे ) ने इस पर चढ़ाई कर दी। उसी समय कल्याण के सोलंकी

राजा तैलप का सेनापित वारप भी, जिसको उस ( तैलप ) ने लाट-देश 🛠 जागीर में दिया था, इसपर चढ़ श्राया, जिससे यह ( मृलरा-ज ) अपनी राजधानी छोड़कर कंथकोट के किले में, जो कच्छदेश में है, चला गया विमहराज इसका राज्य लूटने वाद लौट गया श्रीर वारप इसके साथ की लड़ाई में मारा गया. इसने सोरठ ( दिन-ग्री काठियावाड् ) के चृडासमा ( यादव ) राजा बहरिपु पर चढ़ाई की उस समय उस ( ब्रहरिपु ) का मित्र कच्छ का जाडेजा (यादव) राजा लाखा फूलाणी उसकी सहायता के लिये श्रायाः इस लड़ाई में मूलराज ने ब्रहरिपु को केंद्र किया और लाखा फूलाशी मारा गया. इस युद्ध में श्रावृ के राजा ने, जो मूलराज की सेना में था, वड़ी दीरता वतलाई थी, ऐसा हेमाचार्यरचित द्रयाश्रय महाकाव्य से पाया जाता है. मूलरा-ज ने सिद्धपुर में 'रुद्रमहाजय' नामक बड़ा शिवमंदिर बनवाया और दूर दूर से कई ब्राह्मणों को वुलाकर उनको कितने ही गांव दानर्में दिये. इसने वि॰ सं॰ १०१७ से १०५२ (ई० स० ६६१ से ६६६) तक राज्य किया. इसके पीछे इसका पुत्र चामुंडराज राजा हुआ.

चामुंडराज ने मालवा के परमार राजा सिन्धुराज को युद्ध में मारा, ऐसा जयसिंहसूरि अपने 'कुमारपालचरित' नामक काव्य में लि-खता है. ग्रजरात के सीलंकियों तथा मालवा के परमारों के बीच जो

 <sup>\*</sup> लाटदेश=वर्तमान गुजरात देश का वह हिस्सा, जो माही और नर्मदा निदयों के वीच
 में है,

वंशपरंपरागत वैर चला, जिसका मुख्य कारण सिंधुराज का चामं इराज के हाथ से माराजाना ही अनुमान होता है. यह राजा व्यभिचार में अधिक प्रवृत्त हुआ, जिससे इसकी वहिन वाविणीदेवी (चाविणी-देवी) ने इसको पदच्युत कर इसके पुत्र बल्लभराज को गादी पर वि-देलाया. चामुंडराज ने वि॰ सं॰ १०५५ से १०६६ (ई॰ स॰ ६६६ से १०१०) तक राज्य किया. इसके तीन पुत्र बल्लभराज, दुर्जभराज और नागराज थे, जिनमें से बल्लभराज इसका क्रमानुयायी हुआ।

वल्लभराज ने अनुमान ६ मास तक राज्य किया. इसने मालवे पर चढ़ाई की, परन्तु वीमारी से मार्ग में ही मर गया, जिससे इसका छोटा भाई दुर्लभराज राजा हुआ. दुर्लभराज का विवाह नाडौंल के चौहान राजा महेन्द्र की वहिन दुर्लभदेवी से हुआ था. इसने वि॰ सं॰ १०६६ से १०७८ (ई० स०१०१० से १०२२) तक राज्य किया. इसका उत्तराधिकारी इसके छोटे भाई नागराज का पुत्र भीमदेव हुआ।

भीमदेव विशेष पराक्रमी हुआ. आवृ का परमार राजा धंधुक, जो इसका सामंत था, इससे विरुद्ध वर्ताव करने लगा, जिस पर कुद्ध होकर इसने अपने दंडनायक (सेनापित) विमलशाह नामक पोरवाड़ महाजन को उसपर मेजा. धंधुक मालवा के परमार राजा भोज के पास चला गया, जो उस समय प्रसिद्ध चित्तोड़ के किले पर रहता था. विमलशाह ने धंधुक को चित्तोंड़ से बुलाया और उसीके द्वारा भीम-देव को प्रसन्न करवा दिया. फिर उस (विमलशाह) ने आवृ पर

देलवाड़ा गांव में करोड़ों रुपये लगाकर विमलवसही नामक आदिनाथ का मन्दिर वनवाया ( देखो ऊपर ए॰ ६१-६४ ). भीमदेव ने सिन्ध के राजा हम्मुक ( ? ) पर चढ़ाई कर उसको परास्त किया जब यह सिंध की चढ़ाई में लगा हुआ था, उस समय मालवा के परमार राजा भोज के सेनापित कुलचन्द्र ने अणाहिलवाड़े पर हमजा कर उस नगर को जुटा, जिसका बदला लेने के लिये इसने भोज पर चढ़ाई की. उन्हीं दिनों में भोज रोगयस्त होकर मर गया, इसके राज्यसमय वि॰ सं॰ १०८० (ई॰ स॰ १०२४) में गृज़नी के सुल्तान महमृद ने गुज-रात पर चढ़ाई कर प्रसिद्ध सोमनाथ के मन्दिर को, जो काठिया-वाड़ की दिचाए में समुद्र तट पर है, तोड़ा था। इसने वि० सं० १०७८ से १९२० (ई॰ स॰ १०२२ से १०६४) तक राज्य किया इसके दो पुत्र चेमराज और कर्ण थे, जिनमें से छोटा कर्ण इसके पीछे राज्यितहासन पर बैठाः

कर्ण ने कोली खोर भीलों को अपने वशिकया, जो समय समय पर उपद्रव किया करते थे वि॰ सं॰ ११२० से ११५० (ई॰ स॰ १०६४ से १०६४) तक इसने राज्य किया. इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र जयसिंह हुआ।

जयसिंह का प्रसिद्ध ख़िताव 'सिद्धराज' था, जिससे अवतक यह 'सिडराज जयसिंह' नाम से प्रसिद्ध हैं- यह बड़ा ही प्रतापी राजा हुआ- यह सोमनाथ की यात्रा को गया, उस समय मालवा के पर- मार राजा नरवर्मा ने गुजरात पर चढ़ाई की, जिसका वेर जेने के लिये पीछे से इसने मालवे पर चढ़ाई कर नरवर्मा के पुत्र राजा यशोवर्मा की क़ैद किया. इसने महोवा के चंदेल राजा मदनवर्मा पर भी चड़ाई की थी, परन्तु उसमें इसको विजय प्राप्त हुई या नहीं यह संदिग्ध बात है. इसने सोरठ पर चढ़ाई कर वहां के राजा को भी जीता और उसकी यादगार में वहां पर अपने नामका संवत चलाया, जो कितनक समय तक वहां पर 'सिंह संवत्' नाम से प्रसिद्ध रहा. इसने वर्वर आदि कई जंगली जातियों को भी अपने आधीन किया था। यह वड़ा ही लोक-प्रिय, न्यायी, विद्यारिक श्रोर जैनों का विशेष सन्मान करनेवा-ला राजा था. इसने वि• सं॰ ११५० से ११६६ (ई॰ स॰ १०६४ सें ११७३ ) तक शासन किया जयसिंह के पुत्र न होने के कारण इसके पीछे उपर्युक्त राजा कर्ण के वड़े भाई चेमराज के पुत्र देवप्रसाद के वेटे त्रिभुवनपाल का पुत्र क्रमारपाल राज्यसिंहासन पर बैटा.

कुमारपाल अग्राहिलवाड़ां के सोलंकियों में सबसे प्रतापी हुआ, परन्तु राज्य पाने से पहिले का समय इसने बड़ी ही आपित में ब्यतीं-त किया, क्योंकि सिखराज जयसिंह इसको मरवाना चाहता था, जि-ससे यह भेष बदल कर प्राण बचाता फिरता था- इसने अजसेर के चोहान राजा अग्रोंशज (आना) पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की, मालवा के राजा बक्षाल को मारा और कोंकण के शिलाराबंशी राजा (मिल्लिकार्जुन)पर दो बार चढ़ाई की और दूसरी चढ़ाई में इसको विजय प्राप्त हुई यह राजा बड़ा ही प्रतापी, देशिवजयी और राजनीतिनि-पुण था. इसके राज्य की सीमा दूर दूर तक फेली हुई थी और मालवा तथा राजपूताना के कितनेक हिस्सों पर भी इसका अधिकार था. इसने हेमाचार्य के उपदेश से जैनधर्म स्वीकार करिलया था. वि० सं० ११६६ से १२३० (ई० स० ११६३ से ११७४) तक इसने राज्य किया. इसके पीछे इसके सबसे बड़े माई महीपाल का पुत्र अजयपाल राज्यसिंहासन पर बैठा.

अजयपाल ने जैनधर्म का विरोध कर बहुत कुछ अत्याचार किया श्रोर अपने ही एक द्वारपाल के हाथ से यह वि० सं॰ १२३३ (ई० स॰ ११७७) में मारा गया, जिससे इसका पुत्र मृत्तराज ( दूसरा ) वाल्यावस्था में राज्य पाया, इसीसे कोई कोई इतिहाससेखक इसका नाम वालमूल-राज भी लिखते हैं. इसके समय में सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी ने गुज-रात पर चढ़ाई की, परन्तु आवू के नीचे लड़ाई हुई, जिसमें सुल्तान घायल हुआ और हारकर लोट गया फारसी इतिहासलेखक इस ल-ड़ाई का भीमदेव के समय होना जिखते हैं, परन्तु संस्कृत प्रन्थकारों ने मुलराज के समय में होना जिखा है, जिसका कारण यही है, कि उसी समय में मूलराज का देहान्त और भीमदेव का राज्याभिषेक हुआ था मृत्तराज ने वि॰ सं॰ १२३३ से १२३४ (ई॰ स॰ ११७० स ११७६ ) तक राज्य किया- इसका उत्तराधिकारी इसका छोटा भाई भीमदेव हुआ।

भीमदेव (दूसरा) 'भोळाभीम' नाम से प्रसिद्ध हुआ. यह भी वाल्यावस्था में ही गही पर वैठा था, जिससे इसके मंत्रियों तथा सामंतों ने इसका बहुतसा राज्य दवा लिया, कितने ही सामंत स्वतंत्र होगये और जयतसिंह (जैत्रसिंह) नामक सोलंकी ने इससे अण्डिलवा-ड़े की गही भी छीनली, परन्तु अन्त में उसको वहां से पीछा हटना पड़ा. सोलंकियों की बघेल (बाघेला) शाखा के रागा धवल का पुत्र अर्गोराज भीमदेव का सहायक वना और उसको शत्रुओं से बराबर लड़ते ही रहना पड़ा. उस ( अर्गोराज ) का पुत्र लबगाप्रसा-द भी भीमदेव के पत्त में ही रहा, जिससे यह (भीमदेव) अपना गया हुआ राज्य (जयतिसह से) पीछा लेने पाया हो, ऐसा प्रतीत होता है. भीमदेव के समय कुतवृहीन ऐवक ने गुजरात पर चढ़ाई की और आबु के नीचे परमार धारावर्ष तथा दूसरे सामंत बड़ी सेना के साथ उसका मार्ग रोकने को खड़े थे, जिनको हराकर उस ( कुतचुदीन ) ने ग्रजरात को लूटा. भीमदेव ने वि॰ सं॰ १२३५ से १२६८ (ई॰ स॰ ११७६ से १२४२ ) तक राज्य कियाः भीमदेव के पीछे त्रिभवनपाल अगुहिलवाडे की गही पर वैठा, इसका भीमदेव के साथक्या सम्बन्ध था, यह ठीक ठीक मालुम नहीं हुआ। वि०सं० १३०० ( ई॰ स॰ १२४३ ) के आसपास त्रिभुवनपाल को निकाल कर सोलंकियों की वघेल शाखा का राखा वीसलदेव अणहिलवाडे का राजा वना-

त्रिभुवनपाल के वंशज ग्रजरात लोड़कर सिरोही राज्य में आ वसे

उनके अधिकार में 'माळ के मगर' के आसपास का इलाक़ा रहा. फिर महाराव लाला के समय उनके और उक्त महाराव के वीच लड़ाई हुई, जिसमें वे हारकर मेवाड़ में चले गये.

राणा वीसलदेव बघेल (वाघेला) सोलंकी और गुजरात के धोलका प्रदेश का स्वामी था सोलंकियों की वधेल (वाधेला) शाखा की उत्पत्ति के विषय में भाट लोग ऐसा प्रकट करते हैं, कि 'सिद्धराज जयसिंह के ७ पुत्र हुए, जिनमें से सबसे वड़े वाघराव ( ह्याघदेव ) के वंशुज वघेल कहलाये,' परन्तु सिखराज के उत्तराधिकारी कुमारपाल के समय के चित्तीड़ के किले (मेवाड़ में ) के लेख तथा गुजरात के सोलंकियों के ऐतिहासिक पुस्तकों से स्पष्ट है, कि सिद्धराज जयसिंह के कोई पुत्र न होने के कारण कुमारपाल, जो भीमदेव ( प्रथम ) के ज्येष्ट पुत्र जमराज का वंश्व था ( देखो जपर पृष्टश्३६ ), उसका उत्तराधिकारी हुआ, ऐसी दशा में हम भाटों के कथन पर विश्वास नहीं कर सकते. इसके विरुद्ध सोलंकियों के इतिहास से संबंध रखनेवाली पुस्तकों में यह लिखा मिलता है, कि 'सोलंकीवंश की दूसरी शाखा के धवल नाम के पुरुष का विवाह कुमारपाल की मौसी से हुआथा, जिससे अर्णोराज ( आनाक ) का जन्म हुआ। अर्गोराज ने कुमारपाल की अच्छी सेवा की, जिसके वदले में कुमारपाल ने उसको व्यावपत्नी ( वघेल ) गांव दिया, जिसके नाम से अर्णोराज का वंश व्यावपत्नी (वघेल) कहलाया'. इस कथन को हम भाटों के उपर्युक्त कथन से अधिक विर्वास योग्य

समभते हैं।

अर्गोराज का पुत्र लबगाप्रसाद हुआ, जो एक वीरपुरुप था इसके आधीन व्याघपत्ती और घोलके व धंधुके के इलाके थे. भीमदेव ( दूसरे ) का यह मंत्री था मालवा के परमार राजा सुभटवर्मा ( सोहड ) तथा दिच्या के यादव राजा सिंघण ने भीमदेव ( दृसरे ) के राज्य में गुजरात पर चढ़ाई की, उस समय ग्रजरात की सेना का मुखिया यही था. भीमदेव ( दूसरे ) के राज्यसमय उसका वल वहुत बढ़गया था. इसका पुत्र वीरथवल हुआ, जो वड़ाही वीरप्रकृति का पुरुष था. इसने वामनस्थली ( काठियावाडु में ), भद्रेश्वर ( कच्छु में ) तथा गोधरा के राजाओं को विजय किया. इसके मुख्य मंत्री वस्तुपाल तथा तजपाल नामक दो भाई (पोरवाड जाति के महाजन ) थे, जिन्होंने जैनधर्मसंबंधी कामों में अगिशत द्रव्य व्यय किया. आवृपर के देल-वाड़ा गांव का लूखवसही नामक सुंदर मंदिर, जो विमलशाह के मंदिर के पास है, तेजपाल ने अपने पुत्र लुगुसिंह के निमित्त करोड़ों रुपये लगाकर वि॰ सं॰ १२८७ (ई॰ स॰ १२३॰ ) में वनवाया था (देखो ऊपर पृष्ठ ६४-७० ). ये दोनों भाई वीरधवल के राज्य को वड़ी उन्नाति देनेवाले हुए. वीरधवल का देहान्त वि॰ सं॰ १२६४ ( ई० स० १२३८ ) में हुआ। इसके तीन पुत्र वीरम, वीसलदेव और प्रतापमछ थे, जिनमें से दूसरे वीसलदेव को मन्त्री वस्तुमाल ने धोलके की गद्दी पर विटलाया.

यस्त किया. उसने इस (धरणीवराह) ‡ पर चढ़ाई की, जिससे इसने भागकर हथुंडी (मारवाड़ के ज़िले गोडवाड़ में वीजापुर से थोड़ी दूर पर) के राठोड़ राजा धवल की शरण ली, ऐसा वीजापुर से मिले हुए राष्ट्रकृट (राठोड़) राजा धवल के समय के वि॰ सं॰ १०५३ (ई॰ स॰ ६६६) के लेख से पाया जाता हैं इसी समय से आवू के परमार गुज-रात के सोलंकियों के सामंत बने मूलराज ने वि॰ सं॰ १०१७ से १०५२ (ई॰ स॰ ६६१ से ६६६) तक राज्य किया अतएव यह घटना इन संवर्तों के बीच किसी समय होनी चाहिये.

धरणीवराह का पुत्र महीपाल हुआ, जिसका दूसरा नाम देव-राज शिलालेखों में मिलता है. इसका एक ताम्रपत्र वि॰ सं॰ १०४६ (ई॰ स॰ १००२) का मिला है. इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र धंयुक हुआ, जो ग्रजरात के सोलंकी राजा भीमदेव के साथ विरोध होनेपर धारानगरी (मालवे में) के परमार राजा भोज के पास, जो उस समय प्रसिद्ध चित्तीड़ के क़िले (मेवाड़ में) पर रहता था, चला गया-भीमदेव ने विमलशाह को, जो पोरवाड़ जाति का महाजन था, अपनी

<sup>‡</sup> राजपुताने में ऐसा प्रसिद्ध है, कि परमार धरणीवराह के ९ भाई थे, जिनको उसमे अपना राज्य बांटरिया, उनकी ९ राजधानियां 'नवकोटी मारवाड़' कहलाई. इस विषय का एक छप्पय भी प्रसिद्ध है (देखो हिन्दी टॉड राजस्थान के प्रकरण ७ वे पर हमारी टिप्पणी नं० ०४, पृ० ३७९), परन्तु इस प्रसिद्धि में कुछ भी सत्त्वा पाई नहीं जाती. अनुमान होता है, कि वह छप्पय किसी ने पीछ से बनाया हो और उसके बनानेवाले को परमारों के प्रार्थान इतिहास का टॉक ठीक झान न हो.

तरफ से दंडनायक ( सेनापति ) नियत कर आवृ पर भेजदिया, जिसने धंधक को चित्तौड़ से बुलाया और उसीके द्वारा भीमदेव को प्रसन्न करवादियाः फिर उस (विमलशाह) ने आवृ पर वि॰ सं॰ १०६८ (ई०स० १०३१) में विमलवसही नामक आदिनाथ का जैनमंदिर करोडों रुपये लगाकर बनबाया (देखो ऊपर ए॰ ६१ से ६३ तक श्रीर पृष्ठ १३४-१३५). धंधुक के दो पुत्र पूर्णिपाल ऋौर कृष्णाराज तथा एक पुत्री लाहिनी थी, जिसका विवाह राजा विग्रहराज ‡ से हुआ था. विधवा होने पर लाहिनी अपने भाई पूर्णपाल के यहां चली आई और विशिष्टपुर ( वसंतगढ़ ) में रहकर उसने वहां के सूर्य के टूटे हुए मंदिर को नया वनवाया और लोगों के जल पीने की बावड़ी का, जो अवतक 'लाग्यवाव' ( लाहिनीवापी ) कहलाती है, वि० सं० १०६६ ( ई० स० १०४२ ) में जीगोंदार करवाया ( देखो ऊपर एष्ट ३० ), घंधुक का उत्त-राधिकारी उसका ज्येष्ट्रपुत्र पूर्णपाल हुआ, जिसके राज्यसमय के तीन शिलालेख मिले हैं, जिनमें से एक वि० सं० १०६६ (ई० स० १०४२) ज्येष्ठ सुदि १५ का वर्माण के 'ब्रह्माणस्वामी' नामक सूर्य के अपूर्व मंटिर के एक स्तंभ पर खुदा हुआ है, दूसरा वि॰ सं० १०६६ (ई० स॰ १०४२ ) श्रावण विद ६ का उपरोक्त वसंतगढ़ की 'लाणवाव' पर का ऋौर तीसरा वि० सं० ११०२ ( ई॰ स॰ १०४५ ) कार्तिक वृद्धि ५ का भड़ंद गांव (गोडवाड़ में ) की वावड़ी में लगा हुआ है, उत्पत्तराज

निप्रहराज के पूर्वजों के लिये देखों उत्पर प्र० ३० का नोट

से लगाकर पूर्णपाल तक की वंशावली उपर्युक्त वसंतगढ़ के वि॰ सं॰ १०६६ (ई॰ स॰ १०४२) के लेख में दर्ज हैं.

पूर्णपाल के पीछे उसका छोटा भाई कृष्णराज राजा हुआ, जिसको गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव ने केंद्र किया, जहां से नाडोंल के चेंद्रान राजा वालप्रसाद ने इसे छुड़ाया था, ऐसा उक्त वालप्रसाद के वंशज चाचिगदेव के समय के वि॰ सं॰ १३१६ (ई॰ स॰ १२६२) के लेख से, जो सूंधा नामक पहाड़ (जोधपुर राज्य के जसवंतपुरा इलाक़े में) पर के माता के मंदिर में लगा हुआ है, पाया जाता है। इसके समय के दो शिलालेख भीनमाल (मारवाड़ में) से मिले हैं, जिनमें से एक वि॰ सं॰ १८१७ (ई॰ स॰ १८६१) माघ सुदि ५ का छोर दूसरा वि॰ सं॰ १८२३ (ई॰ स॰ १८६६) ज्येष्ठ वदि १२ का है।

यहांतक की परमारों की वंशावली श्रृंखलावछ मिलती है. तेज-पाल के बनवाये हुए आयूपर के मंदिर के उपरोक्त वि० सं० १२८७ (ई० स० १२३०) के शिवालेख में तथा अचलेश्वर के मंदिर के अन् प्रोत्तरशत श्वितिंग के नीचे के बड़े लेख में, जो परमार राजा सोम-सिंह के समय का है (देखो ऊपर एष्ट ७२), आयू के परमार राजाओं की पिछली वंशावली भिलती है. उनमें घंघुक के पीछे ध्वभट आदि राजाओं का होना लिखकर रामदेव का नाम लिखा है. 'आदि' शब्द से स्पष्ट हैं, कि और भी राजा हुए हों, जिनके नाम नहीं लिखे गये. केराडू के उपर्युक्त वि० सं० १२१८ (ई० स० ११६१) के लेख से तरफ से दंडनायक ( सेनापति ) नियत कर आवृ पर भेजदिया, जिसने धंधक को चित्तौड़ से बुलाया और उसीके द्वारा भीमदेव को प्रसन्न करवादियाः फिर उस (विमलशाह) ने आवृ पर वि० सं० १०५० ( ई० स० १०३१ ) में विमलवसही नामक आदिनाथ का जैनमंदिर करोडों रुपये लगाकर बनवाया ( देखो ऊपर पु॰ ६१ से ६४ तक और पृष्ठ १३४-१३५), धंधुक के दो पुत्र पूर्णपाल और क्रुप्णाराज तथा-एक पुत्री लाहिनी थी, जिसका विवाह राजा विवहराज 🛊 से हुआ था विधवा होने पर लाहिनी अपने भाई पूर्णपाल के यहां चली आई और विश्वष्टपुर ( वसंतगढ़ ) में रहकर उसने वहां के सूर्य के टूटे हुए मंदिर को नया यनवाया और लोगों के जल पीने की वावड़ी का, जो अवतक 'लागावाव' ( लाहिनीवापी ) कहलाती है, वि० सं० १०६६ ( ई० स० १०४२ ) में जीर्योद्धार करवाया ( देखो ऊपर पृष्ठ ३० ), धंधुक का उत्तर राधिकारी उसका ज्येष्टपुत्र पूर्णपाल हुआ, जिसके राज्यसमय के तीन शिलालेख मिले हैं, जिनमें से एक वि० सं० १०६६ (ई० स० १०४२) ज्येष्ठ सुदि १५ का वर्माण के 'ब्रह्माणस्वामी' नामक सूर्य के अपूर्व मंदिर के एक स्तंभ पर खुदा हुआ है, दूसरा वि॰ सं० १०६६ ( ई० स॰ १०४२ ) श्रावण विद ६ का उपरोक्त वसंतगढ़ की 'लाणवाव' पर का और तीसरा वि० सं० ११०२ ( ई॰ स॰ १०४५ ) कार्तिक वृद्धि ५' का भड़ंद गांव (गोडवाड़ में ) की वावड़ी में लगा हुआ है, उत्पलराज

<sup>🕇</sup> निष्रहराज के पूर्वजों के लिये देखों उत्पर पृ० ३० वा नोट.

श्रावृषर के उपर्युक्त दोनों लेखों में धंधुक के पीछे घुवभट श्रौर रामदेव के नाम मिलते हैं, जिनका हम कृष्णराज के पीछे होना मा-नते हैं. उनका कृष्णराज से क्या संबंध था, यह अवतक मालूम नहीं हुआ। रामदेव के पीछे उसका पुत्र यशोधवल राजा हुआ, जिसके समय का एक शिलालेख वि॰ सं॰ १२०२ (ई॰ स॰ ११४६) माघसुदि १४ का श्रजारी गांव से मिला है, जिसमें इसको 'महामंडलेश्वर ' (सामंत ) लिखा है। इसकी पटराणी का नाम सें।भाग्यदेवी मिलता है, जो सो-लंकी वंश की थी. इसने सोलंकी कुमरपाल के शत्रु मालवा के राजा बह्नाल को सारा था, ऐसा उपरोक्त वि० सं० १२८७ (ई० स० १२३०) के लेख में लिखा है. कुमारपाल ने बल्लाल पर चढ़ाई की, जिसमें यह उसका सामंत होने के कारण साथ होगा और लड़ाई में वहाल इसके हाथ से मारा गया हो. यशोधवल के दो पुत्र धारावर्ध श्रीर प्रल्हादन थे.

द्वश्रय महाकाव्य से पाया जाता है, कि गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल ने अजमेर के चौहान राजा आना (अर्णोराज) पर चहाई की उस समय अर्थात् वि॰ सं॰ १२०७ (ई॰ स॰ ११४०) में आयू का राजा विक्रमिसिंह था जो आयू के पास से कुमारपाल की सेना के साथ हुआ था जिनमंडनोपाध्याय अपनी 'कुमारपाल-प्रवंध' नामक पुस्तक में लिखता है, कि 'विक्रमिसिंह लड़ाई के समय आना (अर्णोराज) से मिलगया, जिससे कुमारपाल ने उसको केंद्र

कृष्णराज के पृथि सोखराज, उदयराज और सोमेश्वर का राजा होना पाया जाता हैं इससे अनुमान होता है, कि कृष्णराज के पिछ परमारी की दो शाखें ‡ हुई हों, जिनमें से मुख्य अर्थात् आयू की शाखा में धुव-भट, रामदेव आदि हुए और छोटी अर्थात् केराडू की शाखा में सोछ-राज †, उदयराज और सोमेश्वर हुए

‡ परमारों की तीसरी शाखा का जालोर पर होना पाया जाता है. जालौर से मिले हुए उपरोक्त वि० सं० ११७४ (ई० स० १११७) आपाड सुदि ५ के लेख में वहां के परमारों की बंशावली नीचे लिखे अनुसार ही हैं:--

परमारवंश में वाक्पतिराज नामक राजा हुआ, उसके पाँछ क्रमशः चंदन, देवराज, अ-पराजित, विज्जल, धारावर्ष और बीसल हुण, बीसल की राखी मेलरदेवीने उक्त संवन् में सि-धुराजदवर के मंदिर पर सुवर्ण का कलज्ञ चढ़ाया.

यह शासा आवृ के किस राजा से फटी यह लिखा नहीं मिलता, परन्तु जालोर के वाक्ष-तिराज का आवृ के राजा महीपाल (देवराज) का समकालीन होना आतुमान किया जा सकता है,

ै सिरोही राज्य में आयू से पश्चिम के पालदी गांव से क्रीब २ माइल पर सांगारली गांम का ऊजड़ गांव है, जहां के माठा के मिन्दर के एक लंभ पर वि॰ सं॰ ११६२ (ई॰ स॰ ११०५) मांगीशर बिंद ११ का लेख सोछरा, (सोछराज) के पुत्र दुलंभराज के समय का है, उक्त लेख में सोछरा (सोछराज) किस बंझ का था, इस विषय में कुछ भी नहीं लिखा यदि उक्त लेख में सोछरा और केराहू के लेख का उक्त नाम का राजा एक ही हो, तो हमें यही मानना पहेगा, कि आबू के परमारों में कृष्णराज के पीछे सोछराज और उसके पीछे दुलंभराज हुआ और केराहू की झाता सोछराज से कर्टी, परन्तु जवतक दूमरे लेकों से उनका ठीक, होना सिद्ध न हो सववक हमें यही मानना पहेगा, कि कुण्यराज के पीछे के आबू के एक रो राजाओं के नाम नहीं मिलते.

श्रावृषर के उपर्युक्त दोनों लेखों में धंधुक के पीछे ध्रवभट श्रीर रामदेव के नाम मिलते हैं, जिनका हम कृष्णराज के पीछे होना मा-नते हैं. उनका कृष्णराज से क्या संबंध था, यह अवतक मालूम नहीं हुआ. रामदेव के पीछे उसका पुत्र यशोधवल राजा हुआ, जिसके समय का एक शिलालेख वि॰ सं॰ १२०२ (ई॰ स॰ ११४६) माघ सुदि १४ का ब्यजारी गांव से मिला है, जिसमें इसको 'महामंडलेश्वर ' ( सामंत ) लिखा है। इसकी पटरागी का नाम सें।भाग्यदेवी मिलता है, जो सो-लंकी वंश की थी. इसने सोलंकी कुमरपाल के शत्रु मालवा के राजा बल्लाल को मारा था, ऐसा उपरोक्त वि० सं० १२८७ (ई० स० १२३०) के लेख में लिखा है. कुमारपाल ने बल्लाल पर चढ़ाई की, जिसमें यह उसका सामंत होने के कारण साथ होगा और लड़ाई में बल्लाल इसके हाथ से मारा गया हो. यशोधवल के दो पुत्र धारावर्ष खीर प्रवहादन थे.

द्याश्रय महाकाव्य से पाया जाता है, कि ग्रजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल ने अजमेर के चौहान राजा आना (अर्णोराज) पर चहाई की उस समय अर्थात् वि॰ सं॰ १२०० (ई॰ स॰ ११४०) में आबू का राजा विक्रमिसंह था जो आबू के पास से कुमारपाल की सेना के साथ हुआ था जिनमंडनोपाध्याय अपनी 'कुमारपाल प्रवंध' नामक पुस्तक में लिखता है, कि 'विक्रमिसंह लड़ाई के समय आना (अर्णोराज) से मिलगया, जिससे कुमारपाल ने उसके केंद्र

कर आबृ का राज्य उसके भतीजे यशोधवत को देदिया.

यशोधवल वि० सं० १२०२ ( ई० स० ११४६ ) में महामगडले श्वर था, यह उसके लेख से सिद्ध है और उसके लेख का संवत् स्पष्ट होने से उसमें कोई शंका ही नहीं है. कुमारपात की ऋगोंराज पर चढ़ाई वि॰ सं॰ १२०७ † (ई॰ स॰ ११५०) में हुई, उस समय वि॰ क्रमसिंह का आबू पर राजा होना हैमाचार्य ने, जो कुमारपाल के सन मय विद्यमान थे, लिखा है और जिनमंडनोपाध्याय के लेखातुर सार विक्रमितंह के पीछे यशोध₁ल का आवू का राजा होना पाया जीता है, परन्तु आवृ पर के उपरोक्त दोनों लेखों में उस (विक्रम-सिंह ) का नाम नहीं है. इन सब से यही अनुमान हो सकता है, कि रामदेव के पीछे उसका पुत्र यशोधवल राजा हुआ हो, जिससे रामदेव के भाई विक्रमसिंह ने राज्य छीन लिया हो, परन्तु कुमारपाल के प्रति-कुल होने के कारण उसका राज्य छीना जाकर पीछा यशोधवल को दिया गया हो यदि यह अनुमान ठीक हो तो यही मानना पड़ेगा, कि

<sup>\*</sup> उम चढ़ाई का वि० सं० १२०७ (ई० स० ११५०) में होना मानने का कारण यह है, कि कुमारपाल अजमेर के राजा अर्जीराज (आना) को जीतकर लौटता हुआ वि- चौड़ के दिने पर गा, तहां पर सिष्टेश्वर के मितर में अपनी यादगार के लिये उमने एक लेख सुद्वाया, जो वि० सं० १२०७ (ई० स० ११५०) का है. चिनौड़ से अर्जाडल गाड़े जाने हुए मेवाह के पानची गांव (सोरवण के पाम) में माता के मितर में दूमरा लेख पुदवाया, जो वि० सं० १२०७ (ई० स० ११५०) के पौष मास का है. इसमें इस चढ़ाई का चैत्रादि वि० सं० १२०७ (ई० स० ११५०) में होना अधिक सम्ब है.

विक्रमिसंह दो तीन वर्ष से अधिक समय आवृ का राज्य करने न पाया हो

यशोधवल का पुत्र धारावर्ष आवृ के परमारों में वड़ा प्रसिद्ध ऋौर पराक्रमी हुआ। इसका नाम अवतक 'धार परमार' नाम से प्रसिद्ध है. गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल ने कॉक्स के राजा + पर चढ़ाई की, जिसमें यह साथ था और उस ( कुमारपाल ) को वहां पर ( दूसरी चढ़ाई में ) जो विजय प्राप्त हुई, वह इसीके वीरत्व से हुई हो. ताजुल मञ्चासिर नामक फ़ारसी तवारीख़ से पाया जाता है, कि हि॰ स॰ ५६३ ( वि॰ सं॰ १२५४=ई॰ स॰ ११६७ ) के सफ़र महीने में कृतबुद्दीन ऐवक ने अणाहिलवाड़े पर चढ़ाई ‡ की, उस समय आधू के नीचे † बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें यह ( धारावर्ष ) गुजरात की सेना के दो मुख्य सेनापतियों में से एक था। इस जड़ाई में ग्रुजरात की फौज की हार हुई, परन्तु वि० सं० १२३५ (ई० स० ११७५) में इसी जगह जो जड़ाई हुई उसमें शहाबुद्दीन गोरी घायल × हुआ

<sup>+</sup> यह उत्तरी कोंकण का शिलारावशी राजा महिकार्जुन हो,

<sup>‡</sup> पह चढाई गुजरात के सोल की राजा मृलराज (दूसरे, बालमृलराज) के समय हुई वी (देखों जनर प० १२७)

<sup>ं</sup> यह लड़ाई आबू के नीचे कायद्रा गान और आबू के बीच हुई, जिसका यूत्तान्त 'ता. जुल मधासिर' नामक कारसी वनारीय में मिलता है.

x शहांतुरीन का यहा पर वायल होना 'वाजुल मन्त्रासिर' में और हारकर लौटना 'वनकृति नामिरी' नामक फारसी चनारीय न लिया है.

अरेर उसको हारकर लौटना पड़ा था। इस लड़ाई में भी धारावर्ष का लड़ना पाया जाता है। इसके राज्यसमय के १४ शिबाबेख और एक ताम्रपत्र ÷ मिला है, जिनमें से सबसे पहिला लेख वि॰ सं० १२२० (ई॰ स॰ ११६३) जेठ सुदि ५ का कायद्रां गांत्र से झौर सबसे पिछ॰ ला वि० सं० १२७६ ( ई० स० १२९६ ) आवर्ण सुदि ३ का मकावल गांव से थोड़ी दूरी पर एक छोटे से तालाव की पालपर खड़े हुए संग-मर्भर के अठपहलू स्तंभपर खुदा हुआ मिला है। इन लेखों से स्पष्ट है, कि इसने कम से कम ५६ वर्ष राज्य किया हो। यह राजा बड़ा ही पर।क्रमी था. उपरोक्त पाटनारायण के वि॰ सं॰ १३४४ (ई॰ स॰ १२८७) के केख में इसके पराक्रम के विषय में लिखा है, कि 'धारावर्ष ने एक बाग्र से तीन भैंसों को मारा था.' इस कथन की साची आवृपर अचलेश्वर के मन्दिर के बाहर मन्दाकिनी नामक बृहत्कुंड के तट पर धनुपसहित खड़ी हुई इस राजा की पत्थर की बनी हुई मूर्ति, दे रही है, जिसके आगे पूरे कृद के तीन भैंसे खड़े हुए हैं और जिनके शरीर के आरपार एकेक

<sup>-</sup> पारावर्ष का यह ताम्रपन वि० स० १२३७ (ई० स० ११८०) कार्तिक सुदि ११ का है और दो पनों पर खुदा हुआ है, जो पहिले कही से जुड़े हुए हांगे. वि० स० १९८८ (ई० स० १९०१) में सिरोही राज्य के सनवादा गाव के रहनेवाले गोरवाल (सहस्र औरींच) माझख लादूगम तरवाही ने हमारे पास ये ताम्रपन पढ़ने को लाये उस समय ये कही से जुड़े हुए नहीं थे. कड़ी की जोड़ पर राजा घारावर्ष की मुहर छगा हो ( बहुधा प्राचीन ताम्रपनों की कड़ियाँ पर गुहर मिल खाती है), इस विचार से हमने हाथल के जिस गुहर तास्रप वे पास ये थे उसके यहा भी दर्यांच करवाया, परन्तु कड़ी का पता न लगा.

छिद्र हैं (देखो ऊपर पृष्ट ७४-७४)- धारावर्ष की दो राशियां शृंगारदेवी क्रोर गीगादेवी (दोनों) नाडोल के चौहान वंशी राजा केल्हण की पुत्रियां थीं, जिनमें से गीगादेवी इसकी पटराणी थीं.

धारावर्ष का छोटा माई प्रवहादन वहादुर एवं विद्वान् था. उन् सकी विद्वत्ता की बहुत कुछ प्रशंसा प्रसिद्ध किव सोमेन्धर ने अपनी रची हुई 'कीर्तिकोमुदी' नामक पुस्तक तथा वस्तुपाल के वनवाये हुए आवृ पर के मंदिर की प्रशस्ति में की है. उक्त प्रशस्ति में वह (सोमेश्वर) यह भी लिखता है, कि 'उसने सामंतिसिंह (देखो ऊपर पृष्ठ १२२) के साथ की लड़ाई में वीरता वतलाई थी और उसकी तलक् वार ने गुजरात के राजा की रचा की थीं प्रवहादन का रचा हुआ 'पार्थपराक्रमञ्यायोग' नामक पुस्तक भी मिली है, जो उसकी लेखनी का उज्वलरस्त हैं. उसने अपने नाम से 'प्रवहादनपुर' नामक नगर बसाया था, जो अब पालनपुर' नाम से प्रसिद्ध हैं.

धारावर्ष के पीछे उसका पुत्र सोमिसिंह आवृ का स्वामी हुआ, जो अपने पिता से श्रस्तविद्या और चचा (प्रल्हादन) से शास्त्रविद्या पढ़ा था, ऐसा सोमेश्वर लिखता है. इसके राज्यसमय आवृ पर वस्तुपाल

<sup>्</sup>रिसम्बद्ध में नान्य (नाटकों) के मुख्य १० प्रकार मानेगये हैं, जिनम से एक 'ब्या-योग' कहछाता है, ज्यायोग किसी असिद्ध घटना का प्रदर्शक होता है और नसम युद्ध का प्रस्म शबदय होना चाहिये, परन्तु वह स्त्री के निमित्त नहीना चाहिये. उसमें एक ही अक, धोरोद्धन बीर पुक्य नायक, पार्चा में पुक्रय अविक और खिया कम और मुख्य रस सौद्र तथा बीर होते हैं.

ने प्रसिद्ध लुखबसही नामक नेमिनाथ का मंदिर वि॰ सं॰ १२०० ( ई॰ स॰ १२३० ) में बनवाया ( देखो ऊपर पृ॰ ६४-७० ), जिसकी पूजा आदि के लिये इसने बारठ परगने का डवासी गांव दिया, लो अब उमाणी नाम से प्रसिद्ध है और जहां से मिले हुए वि॰ सं॰ १२२६ (ई॰ स॰ १२३६) आवण सुदि प्र के लेख में उक्त मदिर. तै॰ जपाल व उसकी स्त्री अनुपमादेवी के नामों का उल्लेख हैं. इसके समय के 8 शिलालेख मिले हैं, जिनमें से सब से पहिला वि. सं. १२८५ (ई॰ स॰ १२३०) श्रावण बदि ३ का वस्तुपाल के मन्दिर का और सब से पिछला बि॰ सं॰ १२६३ (ई॰ स॰ १२३६) का उपरोक्त देव-स्त्र ( देवचेत्र ) के मन्दिर का है। सोमसिंह ने अपने जीतेजी अपने पुत्र कृष्णराज ( कान्हडदेव ) को युवराज बना दिया था और उसके हाथ लर्च में नाए। गांव (जोधपुर राज्य के गोडवाड़ इलाके में) दिया था.

सोमिसिह का उत्तराधिकारी कृष्णराज (कान्हडदेव) हुआं, जो प्रतापी और दयाजु था. कृष्णराज का पुत्र प्रतापिसिंह हुआ, जिः सने जैत्रकर्ण को जीतकर चंद्रावती का, जो दूसरे वंश ‡ के आधिकार

<sup>्</sup>रै मिरोही राज्य के बासा गाव से क्रीन रे माइलवर काळगरा नामक गाव था, जिसका कुछ भी अब्रा श्रव नहीं रहा, परन्तु वहा से एक विलालेख वि० स० १३०० ( ई० स० १२४१) का मिला है, जिसमे चहावती के महाराजाधिराज खाल्ह्यासिंह का नाम है. नह खाल्ह्यासिंह किस नशकाथा, इस विषय में उक्त लेप में चुळभी नहीं लिखा. ऐसी दृशा में यही

में चली गई थी, उद्धार किया. प्रतापसिंह जिस जैत्रंकर्स से लड़ा था वह शायद मेवाड़ का राजा जैत्रिसेंह हो. प्रतापसिंह के ब्राह्मण मंत्री देल्हण ने पाटनारायण के मन्दिर का जीर्गोद्धार करवाकर उक्त. मन्दिर पर ध्वज चढ़वाया, ऐसा वहां के बेल से, जो वि॰ सं॰ १३८४ (ई॰ स॰ १२८०) ज्येष्ठ सुदि ५ का है, पाया जाता है, प्रताप-सिंह ‡ तक की शृंखलायद्ध वंशावली लेखों से मिलती है, प्रतापसिंह

अनुसान हो सकता है, कि झारह एसिंह या तो छप्यराज का पुत्र हो और उसके पीछे वस (फ्रप्यराज) के दूसरे पुत्र प्रतापिसह ने राज्य पाया हो, जिससे बढ़े माई का नाम छोड़ प्रतापिसह को उसके पिता से मिला दिया हो, यदि खारह एसिंह किसी दूसरे वंश का हो तो यही मानना पड़ेगा, कि उसने कान्ह ढदेव या उसके पुत्र से चंद्रावती छांन ली हो। एक दूसरा लेख वि० सं० १३२० का खजारी गांव से मिला है. जिसमें महाराजाधिराज खर्जुनदेव का नाम है. उसमें खर्जुनदेव के बंश का छुछ भी परिचय नहीं विवा. संभव है, कि अर्जुनदेव कक नाम का वधेल राजा हो। यदि यह वधेल नहीं तो हमें यही मानना पढ़ेगा, कि वह उपरोक्त खालह खांसह का उत्तरापिकारी हो और उसके पीछ प्रतापिसंह चंद्रावती का राजा हुआ हो। जय तक दूसरे लेखों से इन हो राजाओं के पंश का निर्धय न हो वयतक हम उनके विषय में निश्चयरूप से छुछ भी नहीं कह सकते, परन्तु इतना निश्चित है, कि वे इस प्रदेश के राजा थे, चाह वे परमार हों वा खन्य वंश के,

‡ क्यरोक्त वसीय गांव के बद्धाणखासी नासक अपूर्व सूर्यसंदिर के एक रंभे पर विव संव १३५६ (ई० स्व १२९९) जेड़ बिद पू का महाराजकुछ विक्रमसिंह के समय का ( महाराजकुछशीनिक्मसिंह कर्मणानिजयराज्ये ) छेटा खुदा हुआ है, विक्रमसिंह किस पंदा फा या, यह उसमें नहीं दिखा. 'महाराजकुछ' ख़िवाय से उसका राजा होना निश्चित है. विव संव की १४ वीं शताब्दी के गुहिछोतों तथा चौहानों के छेखों में यह स्तिनात पाया जाता है, जिसके छीकिकरून 'महारावछ' तथा 'महाराव' ब्रसिद हैं, संगव है, िक प्रमारों ने भी उसे धारण

के समय ही जालोर के चौहानों ने आवृ से पश्चिम का परमारों का बहुतसा मुल्क दवा लिया था इसके अन्तिम समय वा इसके पुत्र या वंशज में से वि॰ सं॰ १३६८ (ई॰ स॰ १३११) के आसपास चों हान महाराव लुंभा ने आवृ तथा चन्द्रावती नगरी, जो परमारों की राज-धानी थी, दीनकर आवृ के परमारों के राज्य की समासि की।

किया हो. यदि ऐसा हुआ हो तो विक्रमसिंह का परमार राजा प्रतापसिंह का उत्तराधिकारी होता संभव है.

‡ भाटों की स्थातों में ऐसा छिखा मिलता है, कि आयू के परमारों में अंतिम राजा हूण ताम का हुआ, जिसकी राणी का नाम (पंगला था- इस (पंगला का एक किस्सा भी लोगों में प्र- सिद्ध है, जिसका सारांस यह है, कि ''आयू के अंतिम परमार राजा का नाम हूण था, जिसकी राणी पंगला पतिश्रता थी. अपनी राणी की परीक्षा करने की इच्छा से यह शिकार के यहाने से कुछ दिन तक कहीं दूर चला यथा, जहां से सांटणी सवार के साथ राणी के पास अपनी प- गाड़ी भेजकर यह स्वर पहुंचाई, कि राजा हूण शत्रु के हाथ से मारा गया, इसपर राणी पंगला ने उस पाटों को अपनी गोद में रख बिलाण करते करते आण छोड़ दिया, तो उसकी स- सिर्जा ने उसको काला दिया. इस बात की स्वर पहुंचने पर राजा को बहुत कुछ प्रधात्ताय हुआ भीर पागल की नोई वह राणी की विवा की रात दिन परिकाम करता और 'डाम पिंगला' ! 'हाय पिंगला' ! करता रहा. अन्त में गोरस (गोरस) नाथ के उपदेश से राणी की तरफ से चित्त हो स्वर राणर ने स्थान के उपदेश से राणी की तरफ से चित्त हो स्वर राणर ने स्थान के उपदेश से राणी की तरफ से चित्त हो स्वर राजर के उपदेश से राणी की तरफ से चित्त हो स्वर राजर के उपदेश से राणी की तरफ से चित्त हो स्वर राजर ने आप के उपदेश से राणी की तरफ से चित्त हो सहार से स्वर स्थान से स्वर हो सेसार छोड़ चला गया, तब जीहानो ने आप का राज्य ले

ल्या". इम इस किस्से पर विश्वास नहीं कर सकते.

## प्रकरण तीसरा.

## चौहान वंशः

चोहान भी इस समय परमारों की नांई अपने को आग्निवंशी प्रकट करते हैं और अपने मृलपुरुष चाहमान या चोहान का ऋषि वशिष्ठद्वारा आवृ पर्वत पर अग्निकुंड से उत्पन्न होना मानते हैं, परन्तु वि॰
सं॰ १६०० (ई॰ स॰ १५१३) के पहिले के चाहमान (चौहान)
वंशी राजाओं के १०० से अधिक शिलालेख तथा ताल्लपत्र हमारे देखने भें आये हैं, जिनमें इनका अग्निवंशी होना कहीं नहीं लिला. ऐसे
ही चौहानों के इतिहास के 'पृथ्वीराजिवजय' † तथा 'हंमीरमहाकाव्य'
नामक पुस्तकों के कर्ताओं को भी इनके आग्निवंशी होने की कथा

<sup>†</sup> श्रवतक 'पृथ्वीराजविजय' की एक ही अपूर्ण हस्तलियित प्रति करमीर से मिली है, जो पृना के ' देक्कन कालेज ' में रक्ये हुए प्राचीन हस्तलियित मन्यों के सकारी समह में है. इस पर राजतरिगेखी ( द्वितीय स्रड ) के कर्ता प्रसिद्ध जोनराज की टीका भी हैं यह पुस्तक बहुत ही जीखींबस्था में है श्रोद भोजपत्र पर लिसी हुई है. चोहानों के प्राचीन इतिहास के दम श्रपूर्व मन्य का जो इस श्रद बचा है, उसका उद्धार हाने की तरही ही श्रात्रवक्ता है.

मालम न थी, ऐसा उक्त पुस्तकों से पाया जाता है इसीसे इनको आग्निवंशी मानने में अब शंका होने लगी है, जिसके मुख्य कारण नीचे लिखे जाते हैं:—

- (१) आवृ पर अचलेश्वर के मन्दिर में घुसते हुए वाहर की तरफ दाहिनी ओर सिरोही राज्य पर देवड़ों का राज्य स्थापित करने वाले राव लुंभा का एक शिलालेख वि० सं० १३७० (ई० स० १३२०) का लगा है. उसमें चौहानों की उत्पत्ति के विषय में यह लिखा है, कि 'पृथ्वी पर सूर्य खीर चन्द्रवंश अस्त होगये तो वस्त छापि ने दोप भयसे प्यान किया वस्स के ध्यान और चन्द्रमा के योग से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसने चौतरफ़ देखों को देखा और उनको अपने शस्त्रों से मार वस्त को सन्तुष्ट किया, यह पुरुष चन्द्र के योग से उत्पन्न होने के कारण चन्द्रवंशी कहलाया.'
  - (२) टॉड साहिव ने खपने 'राजस्थान ' नामक पुस्तक में चौहानों का गोत्रोखार इस तरह खिखा है:—सामवेद, सोमवंश (चन्द्र-वंश), माध्यंदिनी शाखा, वस्स गोत्र, पंच प्रवर खादि,
    - (३) हंमीरमहाकाव्य में, जो ग्वालियर के तंवरवंशी राजा वीरम के दर्वार में रहनेवाले जैनसाधु तयचंद्रस्रि ने वि० सं० १४६० (ई० स० १४०३) के आसपास बनाया, लिखा है, कि "व्र-ह्याजी यज्ञ करने के निमित्त पवित्र भूमि की शोध में फिरते थे उस समय उनके हाथ में से पुष्कर (कमल का फूल) गिर गया. जहां

पर कमल गिरा उस भूमि को पवित्रमान वहीं यज्ञ का प्रारम्भ किया, परन्तु राचिसों का भय होने से उन्होंने सूर्य का ध्यान किया, जिसपर सृर्यमंडल से एक द्विव्यपुरुष उत्तर आया, जिसने यज्ञकी रचा की और यज्ञ निर्विष्न समाप्त हुआ। जिस स्थान पर ब्रह्माजी के हाथ से पुष्कर (कमल) गिरा था वह स्थान पुष्करतीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ और सूर्यमंडल से बुलाया हुआ जो वीरपुरुष आया था वह चाहमान (चौहान) कहलाया और ब्रह्माजी की कृपा से महाराजा वनकर राजाओं पर राज्य करने लगा."

इन प्रमाणों को देखते यह प्रश्न उत्पन्न होता है, कि यदि राव लुंभा के समय में चौहान श्रीन्वंशी माने जाते थे तो फिर उस वक्त इनको चंद्रवंशी क्यों लिखा ? ऐसे ही टॉडसाहिव ने जो चौहानों का गोत्रोचार लिखा है उसमें श्रीन्वंशियों को चंद्रवंशी क्यों माना ? यदि हम्मीरमहाकाव्य के लिखे जाने के समय इनका श्रीन्वंशी होना प्रसिद्ध था तो फिर नयचंद्रसृिर को ऊपर दर्ज की हुई क्लिष्ट करेंपना क्यों करनी पड़ी ? उसने सीधा न्नाशिष्ट के श्रीन्वंग्रंड से उत्पन्न होना क्यों न लिखा ? दूसरी बात यह भी है, कि विशष्ट के श्रीन्वंग्रंड से इनकी उत्पत्ति हो तो परमारों की नांई इनका विशष्ट गोत्र क्यों नहीं?

चौहानों के १०० से अधिक शिलालेख और तांवापत्र मिले हें, जिनमें कहीं इनको अग्निवंशी नहीं लिखा और न कहीं इनका वशिष्ट से सम्बन्ध वतलाया गया. इसके विरुद्ध कई लेखों में इनका वत्सच्छिप से सम्बन्ध होना स्पष्ट पाया जाता हैं, जैसे कि मे- वाड़ राज्य के बीजोल्यां गांव के पास के एक चटानपर ख़ुदेहुए चौ- हान राजा सोमेश्वर के समय के वि॰ सं॰ १२२६ (ई॰ स० ११७०) के लेख में चौहानों को बत्स के गोत्र का होना लिखा है और मारवाड़ के सृंधा पहाड़ पर के उपरोक्त देवी के अन्दिर में लगे हुए जालोर के चौहान राजा चाचिकदेव के समय के वि॰ सं॰ १३१६ (ई॰ स॰ १२६३) के लेख में भी चाहमान का बत्स से संवन्ध होना स्पष्ट लिखा है इस प्रकार बत्सच्छि से इनका सम्बन्ध और बत्स ही गोत्र होने से कह सकते हैं, कि चौहानों का विश्वष्ट से कोई सम्बन्ध नहीं है और न वे अग्निवंशी हो सकते हैं.

अव यह वात दर्धाप्त करने की आवश्यकता है, कि पीछे से इनको अग्निवंशी क्यों कहने लगे और ये कयसे अग्निवंशी कहलाये इस विषय में इतना कहा जा सकता है, कि वि॰ संवत् १४६० (ई॰ स॰ १४०३) के क्रीव हम्मीरमहाकाव्य लिखागया, जिसके कर्ता को, जो राजाओं के दर्बार में रहने वाला था और जिसने चौहानों के इतिहास का वड़ा अन्य लिखा, इनके अग्निवंशी होने का हाल मालूम न था, अर्थात् उस समय तक ये अग्निवंशी माने नहीं जाते थे, उसके वाद वि॰ संवत् १६०० (ई॰ स॰ १५४३) के आसपास 'पृथ्वीराज रासा' लिखा गया, जिसके कर्ताने प्रथम इनको अग्निवंशी ठहरा दिया. पृथ्वीराज

रासे के कर्ता को राजपूताने का पुराना इतिहास मालुम नहीं था. काव्यदृष्टि से उसकी पुस्तक प्रशंसनीय हो सकती है, परन्त उस<sup>,</sup> में जो इतिहास लिखा है उसमें से थोड़ा हिस्सा ही ठीक है वाकी -सब कल्पित हैं। चौहानों के अग्निवंशी माने जाने का शायद यह कारण हो. कि पृथ्वीराजरासे के कर्ता को परमारों की उत्पत्ति की कथा मालूमा होनेसे उसमें कुछ फेरफार कर उसने चौहानों को भी अग्निवंशी ठहरा दिया हो अथवा अजमेर का राजा अखोंराज, जिसको आनाक, आना, श्रानलदेव श्रीर श्रम्निपाल भी कहते थे, वड़ा प्रतापी हुश्रा, जिससे संभव है, कि उसके वंशज अनलोत या अनलवंशी कहलाये हों और अनल अग्निका नाम होने से पृथ्वीराजरासे के कर्ता ने वा किसी श्रन्य ने इनको अग्निवंशी लिख दिया हो और इसीसे इनका अग्नि-वंशी होना प्रसिद्ध होगया हो तो आधर्य नहीं.

चौहानों का राज्य प्रथम अहिच्छत्रपुर † में रहा वहां से इनका

<sup>†</sup> उत्तरी पाचालदेश की राजधानी अहिन्छत्रपुर थी, जिसके खंडहर बरेली से २० माइल पश्चिम में रामनगर के पास हैं. ई० स० ६४० (वि० स० ६९७) के खासपास प्र- किछ पीनी बाजी टुए-रस्ता उस नगर मे रहा था. वह उसके विषय मे अपनी बाजा की पुस्त- क मेंं, जो 'सीयुकी' नाम से प्रसिद्ध है, लिखता है, कि " अहिच्छत्रपुर का राज्य अनुमान ३००० ली (१ ली=्रै माइल) के घेरे मे है. उस नगर में बौद्धों के १० सेपाराम (मठ) हैं, जिनमें १००० अमख (बौद्ध क्रिक्क, साधु) रहते हैं और विधिनेयो (बेटमला- सुयादयों) के ९ देवमदिन हैं, जिनमें ३०० पुजारी रहते हैं. यहा के मनुष्य सम्बे और मिलन- सार हैं. नगर के बाहर नागसर नाम का तालाव है."

राजपूताने में आना हुआ, जहां पर प्रथम इनका राज्य सपाद-लच ‡ देश पर रहा और इनकी राजधानी शाकंभरी थी, जो सांभर नाम से प्रसिद्ध हैं- इसी राजधानी के नाम पर से ये 'शाकंभरी-धर' (शंभरीराज) कहलाने लगे- सांभर से इनकी एक शाखा ने नाडोल (मारवाड़ के गोडवाड़ इलाके में) में अपना राज्य स्थापित किया, जहांके राजा कीर्तिपाल (कितू) ने जालोर को अपनी राजधानी बनाया- नाडोल के राजाओं के वंश में राजपूताना में सिरोही, वून्दी तथा कोटा के राजा हैं-

सांभर के चौहान राजा अजयदेव (अजयपाल) ने अजमेर धसाकर उसको अपनी राजधानी बनाया, जहां पर वीसलदेव, पृथ्वीराज आदि प्रसिद्ध और प्रतापी राजा हुए. राजपूताने में आने बाद दूसरे राजपूतों की नांई चौहानों की भी स्थान या प्रसिद्ध पुरुषों के नाम से देवड़ा, सोनगरा, हाड़ा, खीची, सांचोरा, निर्वाण आदि कई शाखें हुई, ' जितमें से देवड़ा + शाखा में सिरोही के राजा हैं. भाटों (बड़वें) भी

<sup>्</sup>रै सप्तर्लक्ष-कोधपुर राज्य का नागोर प्राना इस समय 'स्वालक' या 'धाळक' कहलाता है, जो 'सपादलक्ष' का अपभ्रंत्र है पहिले सामर तथा अजमेर के चौहानों के आ धीन का सारा देश 'सपादलक्ष' कहलाता था जिस समय विचौड के पूर्व के मेवाड के इलाकों पर चौहानों का राज्य था उस समय माडलगढ (म्वाड म्) का किला भी 'सपादलक्ष' में तिना जाता था ऐसा लिया मिलता है

<sup>+</sup> देवडा झारा। की उत्पत्ति के विषय में मतुभेट पाया जाता है. सिरोही की स्यात में लिखा है, कि राव मार्नीसह के पुत्र का नाम देवराज था, जिसके नाम पर से उसकी

पुस्तकों में चौहान राजाओं की जो वंशावजी मिलती हैं उसमें तेरहवीं शताब्दी के पूर्व होनेवाजे राजाओं के नामों में से बहुत ही कम, शुद्ध मिलते हैं, अन्य बहुधा सब ही कृत्रिम † धर दिये हैं, इस

प्राज ' देवहें " कहलाये. इस लेख को हम सर्वया विश्वास योग्य नहीं मान सकते, क्योंकि राव मानसिंह जालोर के चौहान राजा समरसिंह का, जिसके समय के शिलालेस वि॰ सं० १२३९ श्रीर १२४२ (ई० स० ११८२ और ११८५) के मिल जुके हैं, पुत्रथा, इसलिये उस (सा-नसिंद् ) के पुत्र देवराज का (जिसका नाम शिलालेखों में प्रतापसिंद् सिलता है) वि० सं० १२६० (ई० स० १२०३) के पीछे होना संभव है और बावूपर अचलेखर के मंदिर के बाहर वि० सं० १२२५ और १२२९ (ई० स० ११६८ और ११७२) के लेख हैं, जिनमे हेवड़ा नाम मिलता है, जो उपरोक्त ख्यात के कथन को निर्मूल सिद्ध करता है. यूंदी के प्रसिद्ध कवि मिश्रण सूर्यमह के 'बंशभास्कर' में लिखा है, कि माणकराव चौहान के बेटे निर्वाण के वंश में देवट नामी पुरुष हुआ, जिसके वंशज देवड़े कहलाये, परन्तु निर्धाएँ। के हाल में उसके विरुद्ध यह लिया है, कि निर्वाणकास्ता देवहों से निकली है, इसलिये यह भी दिशास योग्य तहीं है. मूता नेसासी अपनी स्याद में, जी देहली के वादसाह खीरंगज़ेन के समय संप्रह की गई थी, लिखता है, कि नाडोल के राव लायणमी के वंश मे आसराज ( अश्वराज ) हु-आ. उसके रूप और शौर्य से मोहित होकर देवी उसकी सी होकर रही, जिसके पुत्र देवी के नाम से देवड़े कहलाये, एक दूसरी ख्यात में नाडोल के राव बाखणधी के पुत्र सोहिय ( गी-भित ) के बेटे का नाम देवराज लिया है, जिसका नाम शिखालेय तथा ताम्रपर्नों से पितराज भिलता है. उपरोक्त भिन्न भिन्न लिखित प्रमाणों के खाधार पर कहा जासकता है, कि देवराज नामक पुरुष से देउड़े रुह्लाये हो और संभव है, कि अन्तिम लेखानुसार राय लाखण के पीत वितिराज का दूसरा नाम देवराज हो, जैसा कि परमार राजा महीपाछ का था (देखो उत्पर ए० १४५) श्रीर उसीके नाम से उसके वक्षत्र देनडे कहलाये हों,

ों भाटों ( पड़वों ) की पुस्तकों में लिखी हुई बंशावलियों में तेरहर्श झताकों से पहिले के

त्रिये हम चौहानों के प्राचीन शिकालेख, ताम्रपत्र तथा 'पृथ्वीराजिनि जय' आदि पुस्तकों के आधार पर उनकी वंशावली तथा इतिहास ‡ नीचे विखते हैं:-

इस वंश का मृलपुरुष चाहमान हुआ, जो लोगों में चीहान नाम से प्रांसिख है. इसका ठीक समय मालूम नहीं हुआ. इसके वंश में वासुदेव हुआ, जिसने शाकंभरी (सांभर) का राज्य प्राप्त किया, जिससे उसके वंशज शाकंभरी श्वर (शंभरीराज) कहलाये. इस

श्रीधनतर नामों को क्वित्रम मानन का कारण यह है, कि उनमें चौहान राजाओं के जो नाम लिले मिलते हैं, वे शिलालेरों तथा पृथ्वीराजिविजय में दिये हुए नामों से नहीं मिलते श्रीर शिलालेंगों के नाम परस्पर तथा पृथ्वीराजिविजय में दिये हुए नामों से बहुधा मिलजाते हैं. वृसरा कारण यह भी है, कि एक्ही वंश के भावों की दो भिन्न भिन्न पुस्तरों की नामावली परस्पर भी नहीं मिलती. हमने चौहानों की वंशावली की जोच के लिये वंजभास्कर में दी हुई चाहमान (चौहान) से लगाकर शिसद पृथ्वीराज तक की नामावली का (जो चूंदी के वृद्ये की पुस्तक से उद्वृत की गई है) सिरोही के बढ़वे की पुस्तक की नामावली से मिलान किया तो वशभागर में पृथ्वीराज तक १७३ श्रीर सिरोही के बढ़वे की पुस्तक मे २२८ नाम मिल, जिनमें से केवत है नाम परस्पर मिलते हैं बाढ़ी सव नाम दोनों में विलक्षल भिन्न हैं. ऐसी हशा ने प्रति नामावली को कुत्रिय ही सानना पढ़ता है.

‡ इस पुस्तक में साभर तथा अजमेर के समस्त चौहान राजाओं को बशावली तथा इतिहास नहीं तिसा गया, किन्तु जहां से नाडोल की शासा श्रतम हुई वहाँ तक का लिखा गया है. उनी तरह नाडोल के राजाओं का भी वहीं तक का इतिहास लिखा गया है, जहां से सिरोहीं की साखा श्रतम हुई. के पीछे सामंतदेव हुआ, जिसकेपीछे जयराज †, वियहराज, चंद्रराज, गोपेन्द्रराज ‡ और दुर्लभराज कमशः राजा हुए. दुर्लभराज के विषय में पृथ्वीराजविजय में लिखा है, कि यह गौडों से लड़ा था. दुर्लभराज का पुत्र गूवक + हुआ, जिसने नागावलोक नामक बड़े राजा की सभा में 'वीर' पद पाया, ऐसा शेखावाटी में 'ऊंचा' नामक पहाड़ पर के हर्पनाथ के मन्दिर में लगे हुए चौहान राजा विश्वहराज (दूसरे) के समय के वि॰ सं॰ १०३० (ई० स० ६७३) आपाढ़ सुदि १५ के शिलालेख में लिखा है. भड़ोंच ( गुजरात में ) पर राज्य करनेवाले

† अयाहिलवाड़ा ( पाटण ) के पुस्तकभंडार से मिली हुई 'चतु वेंशतिववन्ध' की हस्ताल-खित पुस्तक के अंत में चौहानों की वंशावली दी है, जिसमें जयराज के स्थान पर भजयराज़ नाम है, परन्तु उपरोक्त नि० सं० १२२६ (ई० स० ११७०) के बीजोत्या के लेख तथा पृत्वीराजियिजय में जयराज नाम दिया है.

्र चतुर्विभाविभवन्य के अंत की वंदायकी से गोपेन्द्र के स्थान पर गोविन्दराज नाम लिखा है और उसमें यह भी लिसा है, कि उससे मुलवान बेगवरिस को जीवा था, परन्तु इस नाम के मुलवान का होना पाया नहीं जाता. संभव है, कि नाम मे अशुद्धि हुई हो. हि० छन् ९९ (वि० स० ७६१ = ई० स० ७४८ ) में मुदम्मद निन्काक्षिमने सिंघ पर चढ़ाई कर उसके कितनेज हिस्से पर मुसलानों का अगिकार जमा दिया था. उथर से राजपूबाने की तरफ मुसलमानों की चढ़ा-इयां भी होने लगी थीं, अत्रथ्य संभव है, कि गोविंदराज (गोपेन्द्र) ने किसी मुमल्मान सेनापनित को परास्त किया हो.

 मृत्क का नाम पृथ्वीराज विजय में छोड़िद्या है, परन्तु उपरोक्त हर्यनाथ के मंदिर के सथा पीजोल्या के छेख में उसका नाम मिलता है. चौहान भर्तृवृद्ध ( दूसरे ) का एक ताम्रपत्र वि॰ सं॰ ८१३ ( ई॰ स॰ ७५६ ) का मिला है, जिसमें उक्त भर्तृष्टद को राजा नागावलोक का सामंत लिखा है. सांभर का चौहान राजा गूवक भी उसी नागावलोक का समकाजीन था अतएव इस ( गूत्रक ) का वि॰ सं॰ ८०० (ई० स० ७४३ ) के ज्ञासपास विद्यमान होना स्थिर होता है गुवक क पीछे चंद्रराज (दूसरा ), गूवक (दूसरा ) ख्रीर चंदनराज कम से सांभर के राजा हुए, चंदनराज ने रखखेत में तोमर (तंवर) वंशी राजा रुद्रेश को भारकर जयश्री प्राप्त की, ऐसा उपरोक्त हर्पनाथ के म-न्दिर के लेख से पाया जाता है- चंदनराज का उत्तराधिकारी इसका पुत्र वाक्पतिराज हुआ, जिसको वप्पयराज भी कहते थे. इस राजा पर तंत्रपाल ने चढ़ाई की, परन्तु उसको हारकर भागना पड़ा. ऐसा हर्पनाथ के मंदिर के लेख से पाया जाता है. तंत्रपाल किस वंश का था. यह,उसमें नहीं लिखा, परन्तु संभव है, कि वह तंत्ररवंशी हो। वावप्रतिराज के तीन पुत्र सिंहराज, लच्मण श्रीर बस्सराज थे, जिनमें से वड़ा सिंहराज अपने पिता के पीछे सांभर के राज्य का स्वामी हुआ, दूसरे लच्मण ने नाडोल में अपना राज्य स्थापित किया, जिसके वंश में सिरोही, वृंदी तथा कोटा के राजा हैं. वत्सराज को जयपुर का पुरगना (वर्तमान जयपुर से भिन्न ) जागीर में भिला था सिंहराज के वंश में वीसलदेव, पृथ्वीराज त्रादि कई प्रसिद्ध और प्रतापी राजा हुए, परन्तु उनका सं-वन्ध सिरोही राज्य से न होने के कारण उनका वृत्तान्त हमने यहां पर

मही जिल्ला (उनकी वंशावली झादि के लिये देखी हिंदी टॉड राजस्थान के ० वें प्रकरण पर हमारी टिप्पणी नं० ११५, पृ० ३८= से ४०५ तक).

वाक्पितराज का दूसरा पुत्र लक्ष्मण राजपूताने में लालणसी या राव लाखणसी में नाम से प्रसिद्ध हैं, जिसका दूसरा नाम माणिक्य (माणकराव) हो, ऐसा अचलेक्वर के मंदिर में लगे हुए उपर्युक्त वि॰ सं॰ १३७७ (ई॰ स॰ १३२०) के लेख से, जो ट्वटा हुआ है, पाया जाता है, इसने अपने वाहुवल से नाडोल के इलाक़े पर नवीन राज्य स्था-पित किया. इसके समय के दो शिलालेख वि॰ सं॰ १०२४ और १०३६ (ई॰ स॰ ६६७ और ६८२) के कर्नल टॉड साहव को मिले थे, ऐसा उनके 'राजस्थान' से पाया जाता है.

कर्नल टॉड ने लिखा है, " कि चौहानों की एक बड़ी शाखा चाडोल में आई, जिसका पहिला राजा राव लाखण था उसने वि० सं० १०३६ (ई॰ सन् ६८२) में नहरवाले (असहिलवाड़े) के राव से

<sup>†</sup> सिरोही के बढ़वे ( भाट ) की पुस्तक में माण्यिकराज और सिंहराज दोनों का भाई होना लिया है और लाखणसी को सिंहराज का पुत्र किया है, परन्तु नाडोज़ से भिले हुए वहा के चौहान राव ( राजकुळ ) आन्हरणदेव के समय के वि० सं० १२१८ ( ई० स० ११६१ ) श्रावस्य प्रिट ५ के तामुष्त्र में स्पष्ट लिया है, कि झाकमरी ( सामर ) के चौहान वशी राजा वास्पविराच का पुत्र छक्षमस्य बाडोल का राजा हुआ ( साकमरीनामपुरे पुरासीच्छीचाहमातान्यसत्य पत्र-मा । राजामहाराजनता हुयुग्म ख्यातो वनी वाक्यितिराजनामा ॥ २ ॥ नड्ड्ले समभ्सद्दीयवनव अश्वरूपम्यो भूषति ), जो अधिक विश्वासयोग्य है.

यह परगना ञ्चीन लिया. गज़नी के वादशाह सुबुक्तगीन व उसके पुत्र सुलतान महमूद ने रात्र लाखण पर चढ़ाई करके नाडोल को लुटा और वहां के मन्दिर तोड़ डाले, लेकिन् चौहानों ने फिर उस पर अपना दख्ल जमालिया यहां से कई शास्त्रें निकलीं, जिन सब का अन्त देहली के वादशाह अलाउदीन ख़िल्जी के वक्त में हुआ। मालम होता है, कि नाडोलवालों ने सुल्तान शहायुद्दीन ग़ौरी की मा-तहती स्वीकार करली थी, क्योंकि वहां के पुराने सिक्कों पर एक तरफ़ राजा का, और दूसरी तरफ़ सुल्तान का नाम है राव लाखगा अन-हिलवाड़े तक का दाण ( सायर का महसूल ) लेता था और मेवाड़ का राजा भी उसको ख़िराज देता था।" कर्नेख टॉड का यह खिखना परा सही नहीं हैं. गुजरात के अन्तिम चावड़ा राजा सामन्तिसंह की मारकर सोखंकी मृखराजने वि॰ सं॰ १०१७ (ई॰ स० १६१) में ऋगाहिन लवाड़े में अपना रांज्य जमाया उस वखेड़े के समय चौहानों ने ना-डोल के इलाके पर अपना अधिकार जमा लिया हो यह संभव है, परन्तु गृज्ती के बादशाह सुबुक्तगीन का नाडोल पर चढ़ाई करना लिखा हैं वह सही नहीं है, क्योंकि सुबुक्तगीन पंजाव से आगे नहीं वढा था. अरवत्ता सुबुक्तगीन के पीछे सुल्तान महमूद ने सोमनाथ पर चढाई की, उस समय वह अखिहलवाड़े होकर सोमनाथ की गया था, इसिंबिय संभव है, कि नाडोल के रास्ते से वह गया हो, जैसे कि श-हाबुद्दीन गुौरी वहां होकर अगाहिलवाड़े गया था, ऐसे ही नाडोल के राजाओं ने शहाबुद्दीन गोरी की मातहती कुबूब नहीं की थी और न कोई उन्होंने अपना सिका चलाया कर्नल टॉड के संग्रह में अथवा. प्राचीनसिक्कों के ब्रिटिश म्युज़ियम आदि में जितने संग्रह आज तक हुए हैं उनमें नाडोल के राजाओं का एक भी सिक्का नहीं है. जिन सिक्कों की एक ओर राजा का और दूसरी तरफ सुल्तान का नाम है उनको कर्नल टॉड नाडोल के सिक्के ठहराते हैं, जो ठीक नहीं है, क्योंकि वे सिक्के उक्त साहिव से पढ़े ही नहीं गये हों. अवश्य कुछ सिक्के ऐसे मिलते हैं, जिनकी एक तरफ़ 'सुलतान महमद' साम' और दूसरी तरफ़ 'श्री हमीर' या 'हमीर' लेख नागरी लिपि में मिलता है और जिनकी एक तरफ़ भाला धारण किया हुआ सवार और दूसरी तरफ़ नंदी बना हैं। ये सिक्के चौहानों की शैली के हैं, परन्तु ये नाडोल के किसी राजा के नहीं हैं. नाडोल के चौहानों ने अपना सिक्का चलाया होता तो उनका कोई सिक्का ज़रूर मिल ब्राता ऐसे ही ब्राग्रहिलवाड़े तक राव लाखणसी का दाण लेना और मेवाड़ के राजा का इसके मातहत होना भी संभव नहीं, क्योंकि राव बाखस्सी के समय अस् हिलवाड़े में मृलराज सोलंकी और मेवाड़ में शक्तिकृमार व उसका पुत्र श्रंवाप्रसाद थे, जो स्वतंत्र राजा थे यह वृत्तान्त शायद भाटों के किसी किस्से के आधार पर लिखा गया हो रात्र लाखणुसी बड़ा वहादुर हुआ और वर्तमान जोधपुर राज्य का कितना एक हिस्सा इसने अपने आधीन कर लियाथा वि॰ सं॰ १०४० (ई० स०

६८३ ) के पीछे रात्र लाखग्रसी अधिक समय तक जीता रहेने न पाया हो।

राव लाखगासी के बाद इसका पुत्र शोभित हुआ, जिसको सोही भी कहते थे. शोभित का पुत्र वितराज हुआ, जिसकी वहादुरी की वहुत कुछ प्रशंसा हुई. सूंधा के लेख से पाया जाता है, कि उसने मुंजकी सेना को हराया था. मुंज मालवे का परमार राजा था. जिसने मेवाड़ पर चढ़ाई की थी, बिलराज के पुत्र न होने के कारण इसके पीछे इसका चवा विग्रहपाल नाडोल की गद्दी का मालिक हुआ और इसके पीछे इसः का पुत्र महेन्द्र हुआ, जो बड़ा शुरवीर था. सुंधा के लेख से विग्रहपाल का नाम नहीं है खाँर विज्ञराज के वाद उसके चचेरे भाई महेन्द्र का राजा होना जिला है, परन्तु उसमें क्रीब १०० वर्ष पहिले के नार डोल के दोनों ताम्रपन्नों में तथा वाली गांव (गोडवाड़ में ) से मिले हुए चीहान रत्नपाल के ताम्रपत्र में, जो वि० सं० ११७६ (ई० स० १११६) जेठ वदि ह का है, विग्रहपाल का राजा होना लिखा है, इसलिये कुछ समय तक इसने अवस्य राज्य किया होगा उक्त लेख में महेन्द्र के बाद अश्वपाल का नाम है, जो शायद विमहपाल के वास्ते हो और ये दोनों नाम उसमें उत्तर पुत्तर लिखे गये हों. प्रासिद्ध जैन सृद्धि हेमाचार्य ने अपने इचाश्रयकाव्य में लिखा है, कि " मारवाड़ के राजा महेन्द्र ने अपनी बहिन दुर्खभदेवी का स्वयंवर रचकर दुर्लभ-राज को भी, जो गुजरात के सोलंकी राजा चामुंडराज का पुत्र था, निमन्त्रण भेजा, जिससे वह अपने छोटे भाई नागराज सहित स्वयं-तर में गया, जहां पर अंगदेश, काशी, अवन्ति, चेदी, कुरू, हूण, मथुरा, विन्ध्य और आंध्र आदि देशों के राजा आये हुए थे. दुर्लभ-देवी ने वरमाला गुजरात के राजा दुर्लभराज को पहिनाई, फिर महे-न्द्र ने अपनी दूसरी वहिन लच्मी का विवाह नागराज के साथ कर-दिया ", हेमाचार्य ने यह हाल बहुत विस्तार और बढ़ावे के साथ लिखा है, परन्तु हमने केवल उसका खुलासा दिया है, यदि हेमाचार्य की लिखी हुई यह स्वयंवर की कथा सत्य हो तो महेन्द्र के प्रतापी होने में कोई सन्देह नहीं है,

महेन्द्र के पीछे इसका पुत्र अस्पिहिल्ल राजा हुआ, जिसने सुजरात के राजा भीमदेव (प्रथम) की सेना को परास्त किया, मालवा के राजा भीज के सेनापित साढा को पकड़ कर उसका सिर काटा और अपार सैन्यवाले तुरुष्कों (जुर्कों) को परास्त किया गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव ने वि॰ सं॰ १०७६ (ई॰ स॰ १०२२) में राज्य पाने वाद विमलशाह नामक महाजन को फ़ौज के साथ आयू के परमार राजा पंधुक पर भेजा, उस समय नाडोल के राज्य पर भी भीमदेव की सेना ने इमला किया हो, जिससे अस्पिहिल्ल को भीमदेव की सेना से लड़ना पड़ा हो, सूंधा के लेख में भीम के सैन्य को परास्त करना लिखा है, परन्तु अनुमान होता है, कि अंत में अस्पिहिल्ल को भीमदेव की सानहती स्वीकार करनी पड़ी हो। भीमदेव जव सिंध की चढ़ाई में रुका हुआ था

उस समय भोज ने अपने सेनापति को अग्राहिलवाड़े पर भोजा, जो उस नगर को लूट कर विजयपत्र लिखना लेगया था. इसका वदला लेने के लिये भोज के अन्तिम समय भीमदेव ने धारा नगरी पर चढाई की और उधर से चेदीदेश का हैहयवंशी राजा कर्ण भी उसपर चढ़ आया. इन दोनों ने प्रिलकर धारानगरी को विजय किया था. संभव है, कि इस चढ़ाई के समय अणहिल्ल भीमदेव की सहायता करने को गया हो और भोज के सेनापति को मारा हो। तुर्कों से लड़ने का हाल महमूद गुज़नवी से सम्बन्ध रखता है, क्योंकि वह गुजरात के राजा भीम के वक्त नाडोल व अग्राहिलवाडे होकर वि० सं० १०=० (ई॰ स॰ १०२४) में सोमनाथ पर चढ़ा था. सृंधा के लेख में महेन्द्र और ऋष-हिल्ल के बीच ' अहिल ' नाम और दर्ज है, परन्तु वह न तो नाडोल के दोनों ताम्रपत्रों में, न उपरोक्त वाली के दानपत्र में और न मंता नेणसी की ख्यात में पाया जाता है, इसवास्ते हमने उस नाम की छोड़ दिया है। अहिल और अग्रहिल ये दोनों नाम एकसे हैं।

अग्रहिल के पीछे इसका पुत्र बालप्रसाद राजा हुआ, जिसनें भीमदेव की सेवा में रहकर राजा कृष्णदेव को उसकी क़ैंद से छु-ड़ाया यह कृष्णदेव आवृ के परमार राजा घंघुक का छोटा पुत्र होना चाहिये.

वालप्रसाद के वाद इसका भाई जेन्द्रराज नाडोल के राज्यका मालिक हुआ, जिसको जेन्द्रपाल तथा जयसलदेव भी कहते थे. इसने सांडेराव के पास दुश्मनों को हराया था. इसके समय का एक लेख आउआ गांव (गोडवाड़ में) के कामेश्वर के मंदिर के एक स्तंभ पर खुदा हुआ है, जो वि॰ सं॰ ११३२ (ई॰स॰ १०७५) आसोज वदि अमावास्या का है. इसके तीन पुत्र पृथ्वीपाल, जोजल और अश्वराज (आसराज) थे, जिनमें से पृथ्वीपाल इसका उत्तराधिकारी हुआ, जिसने गुजरात के राजा कर्ण की सेना को हराया और ऋपकों का कर छोड़ वड़ा यश पाया, ऐसा सृंधा के लेख में लिखा है, जिससे पाया जाता है, कि यह फिर स्वतंत्र राजा होगया हो. इसके रत्नपाल नामक पुत्र था, जो इसके पीछे राजा होने नहीं पाया हो.

पृथ्वीपाल के पीछे इसका भाई जोजलदेव राजा हुआ, जिसका नाम मूंघा के लेख में 'योजक' लिखा है. नाडोल के एक ताम्रपत्र में पृथ्वीपाल और जोजलदेव इन दोनों भाइयों के नाम छोड़कर तीसरे भाई आसराज के पृत्र ने अपने दादा के पीछे अपने पिता का ही नाम दर्ज कराया है, परन्तु पृथ्वीपाल और जोजलदेव इन दोनों ने राज्य किया पेसा नाडोल के दूसरे ताम्रपत्र और सूंघा के लेख से स्पष्ट हैं इतना ही नहीं, किन्तु नाडोल के सोमेश्वर के मन्दिर के एक स्तमपर जोजलदेव का वि॰ सं॰ ११८७ (ई॰ स॰ १०६०) वेशाख सुदि २ का लेख खुदा हुआ है, जिसमें उसको 'महाराजाधिराज' लिखा है और उसी दिन का दूसरा लेख सादड़ी गांव (गोडवाड़ में) से मिला हैं.

जोजलदेव के पीछे इसका छोटा भाई अश्वराज 🕇 राजा हुआ, जिसका प्रसिद्ध नाम आसराज था। सूंधा के उपरोक्त लेख में इसका नाम त्राशाराज लिखा है, जो लौकिक नाम त्रासराज का ही संस्कृत रूप हैं, इसके समय के दो शिलालेख मिले हैं, जिनमें से एक वि० सं० ११६७ (ई० स० १११०) चैत्र सुदि १ का सेवाड़ी गांव (गो॰ डवाड़ में ) के महावीर स्वामी के मन्दिर में बगा हुआ है और दूसरा वि० सं० १२२० ( ई० स० ११६३ ) का वालीगांव ( गोडवाड़ में ) के बोल माता के मन्दिर में हैं, मूंधा के लेख से पाया जाता है. कि 'इस की तलवार ने मालवे में सिद्धाधिराज ( सोखंकी राजा सिद्धराज जय• सिंह ) की जो सहायता की उससे प्रसन्न होकर उसने इसको सुवर्ण-कलश दिया.' सिद्धराज जयसिंह ने मालवा के परमार राजा नरवर्मा तथा उसके पुत्र यशोवमी पर चढ़ाई की और १२ वरस तक जड़ने वाद

<sup>ं</sup> जोजलदेव के बहे आई प्रश्नीपाल के पुत्र राज्याल का एक ताम्रपन वि० स० ११७६ (ई० स० १११९) जेठ विद ८ का सेवारी गाव (गोइवाड में) से मिला है, जिसमें उमकी नाडोल का राजा लिखा है, परन्तु नाडोल से मिले हुए वि० सं० १२१८ (ई० स० ११६१) के टांनो ताम्रपन्नों में उसका राजाक्षों में नाम नहीं लिखा और न स्पा के लेख में उसका नाम है. यिं वह नाडोल का राजा हुआ हो, तो हमको यही मानना पड़ेगा, कि अधराज से कुछ समय वक उसने राज्य छीन लिया हो, रायपाल नामफ दूसरेराजा के कई लेख नारलाई (गोडवाड में) तथा नाडोल से मिले हैं, जो वि० स० ११८९ से १२०२ (ई० स० ११२२ से ११५५) तक के हैं, इन लेखों से अनुमान होता है, कि राज्याल के पीछे रायपाल राजा हुआ हो, परन्तु ये होनों नाडोल राज्य के एक हिस्से के ही स्वामी हो. रायपाल के दो पुत्र कर्षण और अमृतवाल थे.

धारा नगरी विजय की, उस समय इस ( अर्वराज ) ने अपनी वीरता वतलाई हो। यह बड़ा ही धर्मनिष्ठ राजा था। इसने अनेक सदाब्रत, तालाव, वाग, शिवालय, वानाड़ियां, प्रपा ( प्याक्त ), कुएं आदि सेंकड़ों धर्मस्थान बनवाये थे, ऐसा उपरोक्त सूंघा के लेख से पाया जाता है। अर्वराज ( आसराज ) के दो † पुत्रों के नाम कट्ठक और आल्ह्य लेखों में मिले हैं, जिनमें से कटुक ( कटुकराज ) वि० सं०११६७ और ११९०र (ई॰स०१११० और ११११) में विद्यमान था और युवराज पद पाचुका था, परन्तु अर्वराज ( आसराज ) के पीछे आल्ह्य राजा हुआ, जिससे पाया जाता है, कि कटुक का देहान्त अपने पिता की विद्यमानता में ही हो गया हो.

श्रावहण् या त्रावहण्यदेव के समय के केराडू (मारवाड़ में) से मिले हुए वि० सं० १२०६ (ई० स० १९५३) माघ वदि १४ के लेख से पाया जाता है, कि सोलंकी राजा कुमारपाल का यह सामंत था। यह अपने पिताकी नांई वीर पुरुष था। सूंधा के लेख में इसके वि-पय में लिखा है, कि 'गुजरात के राजा (कुमारपाल) ने पग पग पर इसकी सहायता ली ख्रोर सौराष्ट्र में इसने विजय प्राप्त की तथा नाडोल में शिवमन्दिर बनवाया।' सौराष्ट्र (सोरठ) के मेहर (मेर) राजा समर

<sup>ां</sup> मृंता नेपासी ने खाल्ह्य के ४ पुत्र होना लिखा है और द्वीन के नाम दिये हैं (माण-फरान, मोकल और आल्ह्य ) चौथा क्टुक होगा. इस मायकरान के नंग में नृंग तथा कोटा के चौहान हैं.

(सौसर)पर कुमारपाल ने अपने प्रधान उदयन को भेजा,परन्तु वह उसके साथ की लड़ाई में मारा गया और पीछे से समर पर विजय प्राप्त हुई, जो इस ( ब्याल्हण ) की बीरता से ही हुई हो। यह लड़ाई वि॰ सं० १२०५ (ई॰ स॰ ११४८) के आसपास हुई होगी आल्हण 🕇 के समय अजमेर के चौहान राजा विग्रहराज ( चौथे ) अर्थात् वीसलदेव ने ना-डोल, पाली तथा जालोर पर चढ़ाई कर इन शहरों को वर्वाद किया, ऐसा उपर्यक्त बीजोल्यां के लेख से पाया जाता है। इसकी राखी अझ-ह्मदेवी राठौड़ सहुल की पुत्री थी, जिससे तीन पुत्र केल्हण, गर्जास-ह और कीर्तिपाल (कीतृ) हुए, जिनमें से कीर्तिपाल को इसने नारलाई के ताल्लुक के १२ गांव जागीर में दिये थे. इसके राज्य स-मय के तीन ताम्रपत्र तथा एक शिलालेख मिला है, जिनमें से सबसे पहिला वि॰ सं॰ १२०६ (ई॰ स॰ ११५३) माघ विद १४ का (के॰ राड़ का लेख ) तथा सबसे पिछला वि॰ सं॰ १२२० (ई॰ स॰ ११६३) श्रावरण वदि १४ ( अमावास्या ) का ( वामखेरा से मिला हुआ ताझ-पत्र ) हैं इसके उत्तराधिकारी केल्हणदेव का सबसे पहिला लेख वि•

<sup>‡</sup> आत्रह्म का वि० सं० १२०५ (ई० स० ११४८) के आसपास से लगाकर वि० सं० १२२० (ई० स० ११६३) के आंत के आसपास तक और आजमेर के जौद्दान राजा वीसलदेव का वि० सं० १२०८ (ई० स० ११५१) के आसपास से लगाकर वि० सं० १२२० (ई० स० ११६३) तक राज करना पाया जाता है, इससे वीसलदेव की नाडोल आदि पर की चदाई आत्रहणदेव के समय ही होनी चाहिये.

सं० १२२१ (ई० स० ११६५) माघ वादि २ का सांडेराव (गोडवाड़ में) से मिला है, जिससे उक्त दोनों संवतों के बीच अर्थात् वि० सं० १२२० (ई० स० ११६८) के अन्त के आसपास आल्हणदेव का दे-हान्त और केल्हण की गदीनशीनी होनी चाहिये।

केल्हण ने भिलिम नामक राजा के तथा तुरुकों ( तुकों ) के सैन्य को हराया और सोमेरबर के मन्दिर में (नाडोल में ) सुवर्ण का तोरस वनवाया, ऐसा सृंधा के बेख से पाया जाता है. तुरुकों अर्थात् मुसल्मानों के सैन्य को हराना लिखा है, जो शहाबुद्दीन गोरी से सं-वंध रखता हो. वि॰ सं॰ १२३५ (ई॰ स॰ ११७८) में शहाबुद्दीन गे़ारी ने अग्रहिलवाड़े पर चड़ाई की उस वक्त आवृ के नीचे कायदां गांव के पास वड़ी लड़ाई हुई, जिसमें वह घायल हुआ ऋोर उसे हारकर लीटना पड़ा था, ऐसा 'ताजुल मञ्रासिर' तथा 'तवकातिनासिरी' नामक फारसी तवा-रीखों में लिखा है ( देखो ऊपर पृ० १३७ तथा १४१-५२ ), 'केल्हण गुजरात के सोलंकियों का सामंत होने से गुजरात की सेना के शामिल हुआ होगा इसके राज्यसमय के २ ताम्रवन और ६ शिलालेंख मिले हैं, जिनमें सब से पहिला वि॰ सं॰ १२२१ (ई॰ स॰ ११६५) माघ विद २ का सांडेराव का उपर्युक्त लेख तथा सबसे पिछला वि० सं० १२४६ ँ ( ई॰ स॰ ११६३ ) माघ सुदि १० का पालड़ी गांव ( सिरोहीराज्य · में ) का हैं केल्हण के सब से छोटे भाई कीर्तिपाल (कीतृ) ने अ-पने वाहुवल से जालोर का कि़ला छीनकर अपना अलग राज्य स्थापित

किया. यहां से नाडोल के चौहानों की दो शाखें हुई, परन्तु जालोर की छोटी शाखवालों ने प्रवल होकर वड़ी शाख का राज्य थोड़े समय वाद अपने राज्य में मिला लिया केल्हण के पीछे उसका पुत्र जयतसिंह 🕇 ना-डोल के राज्य का स्वामी बना इसकी युवराजगी के समय का एक शि॰ लालेख भीनमाल के जगस्वामी के मन्दिर में लगा हुआ है, जो वि॰ सं० १२३६ (ई० स० १९⊏२ ) आश्विन वादि १० का है और जिसमें महाराजपुत्र जयतसिंहदेव का वहां पर राज्य होना लिखा है. दूसरा लेख सादड़ी (गोडवाड़ में ) गांव में कचहरी से उत्तर के शिवालय में लगा हुआ है, जो त्रि० सं०१२५१ (ई० स० ११६४ ) आषाढ़ सुदि रें! का है. उसमें जयतसिंह को महाराजाधिराज तथा नाडोल का राजा जिला है, जिससे स्पष्ट है, कि उक्त संवत् के पूर्व केरहण का देहान्त होचुका था श्रीर उस समय जयतसिंह राजा था.

जयतिसंह के वाद सामंतिसंह के वि॰ सं॰ १२५६ क्रीर १२५६ (ई॰ सं॰ ११६६ क्रीर १२०१) के लेखिमिले हैं। सामंतिसंह जयतिसंह का उत्त-राधिकारी होना चाहिये। वि॰ सं॰ १२५८ (ई॰ स॰ १२०१) के बाद नाडोल का राज्य जालोर के राज्य में मिल गया।

केल्हण के राज्यसमय उसका सबसे छोटा भाई कीर्तिपाल, जो

<sup>†</sup> पाल्डीगांव के उपर्युक्त लेख में फेस्ट्र्य को नाडोल का राजा और जयतसिंह को उसका पुत्र लिखा है. ( ऊँ सं १२४९ वर्षे माधसुदि १० गुरौड्ये(रावधे)ह नहूले महाराजाधिराजशी-वेदस्यदेवराज्ये तत्तुत्रराजशीजयवसीहदेवो विजयी ...........)

राजपूताने में कीतू नाम से प्रसिद्ध है, जालोर का राजा हुआ। इसके विषय में सूंघा के लेख में लिखा है, कि 'इसने किरातकूट ( केराड़ ) के राजा श्रासल को मारा, कासहूद (कायद्रां) की लड़ाई में मुसल्मानों को जीता और नाडोंस के इस राजा ने जावासिपुर ( जासोर ) को अपना निवासस्थान बनायाः कायद्रां की लड़ाई वही है,जिसका वर्शन ऊपर केल्ह्स के युत्तान्त में किया गया है. यह अपने बड़े भाई के साथ मुसल्मानों से लड़ने को गया हो। नाडोल नगर समानभूमि पर वला हुआ होने श्रीर कई बार दूट जाने से नष्टसा होगया था और वहांपर लड़ाई के योग्य ऊंची जगह न होने के कारख इस राजा ने जालोर को छीनकर उसे श्रपनी राजधानी बनाया. जालोर के पहाड़ का नाम सुवर्णगिरि (सोन-लगिरि ) होने के कारण इसके समय से जालोर के चौहान सोनगरे कहलाये जालोर पर पहिले परमारों का राज्य था (देखो ऊपर पृ० १४८ का नोट). मूंता नेशासी लिखता है, कि 'कीतू बड़ा राजपूत हुआ। उसके समय जालोर का राजा परमार कुंतपाल था ऋौर सिवासे का स्वामी परमार वीरनारायण था- कुंतपाल का मंत्री दहिया 📜 था, जिसको फोड़कर कीतृ ने जालोर तथा सिवासा ( मारवाड़ में ) छीन लिया.' कीर्तिपाल ( कीतू ) ने जालोर पर अपना अधिकार किस संवत् में जमाया यह मालुम नहीं हुआ।

<sup>्</sup>र दिया-राजपूर्वों की एक क़ीम है. क्षिरोहीराज्य में केर गाव का ठाकुर दिहें यो राजपूत है. मारवाड़ में जालोर के पास दिहें यों की जागीरें है.

किया यहां से नाडोज के चीहानों की दो शाखें हुई, परन्तु जालोर की छोटी शाखवालों ने प्रवत्त होकर वड़ी शाख का राज्य थोड़े समय बाद अपने राज्य में मिला लिया केल्हण के पीछे उसका पुत्र जयतिसह † ना-डोल के राज्य का खामी बना इसकी युवराजगी के समय का एक शि॰ लालेख भीनमाल के जगस्वामी के मन्दिर में लगा हुआ है, जो वि० सं० १२३६ (ई० स० १९८२) अवश्विन विद १० का है और जिसमें महाराजपुत्र जयतसिंहदेव का वहां पर राज्य होना लिखा है. दूसरा लेख सादड़ी (गोडवाड़ में) गांव में कचहरी से उत्तर के शिवालय में लगा हुन्ना है, जो ति० सं०१९५१ (ई० स० ११६४ ) ऋाषाढ़ सुदि ११का है। उसमें जयतसिंह को महाराजाधिराज तथा नाडोल का राजा बिखा है, जिससे स्पष्ट है, कि उक्त सैवत् के पूर्व केल्हण का देहान्त होचुका था और उस समय जयतसिंह राजा था.

जयतिसंह के बाद सामंतिसंह के वि० सं० १२५६ और १२५६ ( ई॰ स॰ ११६६ और १२०१) के लेख मिले हैं. सामंतिसंह जयतिसंह का उत्त-राधिकारी होना चाहिये. वि॰ सं॰ १२५८ ( ई॰ स॰ १२०१) के बाद नाडोल का राज्य जालोर के राज्य में मिल गया.

केल्हण के राज्यसमय उस्का सबसे छोटा भाई कीर्तिपाल, जो

राजपूताने में कीतू नाम से प्रसिद्ध है, जालोर का राजा हुआ इसके विषय में सूंघा के लेख में लिखा है, कि 'इसने किरातकूट ( केराडू ) के राजा ञासल को मारा, कासहूद (कायद्रां) की लड़ाई में मुसल्मानों को जीता और नाडोल के इस राजा ने जावालिपुर ( जालोर ) को अपना निवासस्थान बनायाः कायदां की लड़ाई वही है,जिसको वर्शन ऊपर केल्ह्या के वृत्तान्त में किया गया है. यह अपने बड़े भाई के साथ मुसल्मानों से लड़ने को गया हो. नाडोल नगर समानभूमि पर वसा हुआ होने श्रीर कई बार दूट जाने से नष्टसा होगया था और वहांपर लड़ाई के योग्य ऊंची जगह न होने के कारण इस राजा ने जाबोर को बीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया. जालोर के पहाड़ का नाम सुवर्णगिरि (सोन-लगिरि ) होने के कारण इसके समय से जालार के चौहान सोनगरे कहत्ताये. जालोर पर पहिले परमारों का राज्य था (देखो ऊपर ए० १४८ का नोट) मूंता नेगासी लिखता है, कि 'कीतू बड़ा राजपूत हुआ। उसके समय जाजोर का राजा परमार कुंतपाल था श्रीर सिवाणे का स्वामी परमार वीरनारायण था. कुंतपाल का मंत्री दहिया 📜 था, जिसको फोड़कर कीतू ने जालोर तथा सिवासा ( मारवाड़ में ) छीन लिया े कीर्तिपाल ( कीतू ) ने जालोर पर अपना अधिकार किस संवत् में जमाया यह मालूम नहीं हुआ।

<sup>्</sup>रै दिह्या-राजपूर्तों की एक क़ौम है. विरोहीराज्य में केर गाव का ठाकुर दिह्या राजपूत है. भारवाड़ में जालोर के पास दहियां की जागोरें हैं.

कीर्तिपाल के पीछे इसका पुत्र समर्रासंह जालोर का राजा हुआ, जिसने कनकाचल अर्थात् सोनलगिरि (जालोर के पहाड़ )पर प्राकार (कोट) बनवा कर उसकी बुर्ज़ों पर नाना प्रकार के खड़ाई के यन्त्र जमवाये सोमवती अमावास्या को सुवर्ण का तुलादान किया और अपने नाम से 'समरपुर' नामक शहर वसाकर उसको वगीचों से रमाणीय वना दिया, ऐसा सृंधा के लेख से पाया जाता है. इससे अनुमान होता है, कि कीर्तिपाल जालोर को विजय कर थोड़े ही वरसों वाद मर गया हो, जिससे उस किले को मज़वृत बनाने का काम उसके पुत्र समरसिंह ने किया हो। इसकी बहिन रूदलदेवी ने जालोर में दो शिवालय वनवाये। इसके दो पुत्रों † के नाम उदयसिंह और मानसिंह शिलालेखों में मिल-ते हैं, जिनमें से मानसिंह को आवृ पर के अवलेश्वर के मन्दिरमें ल॰ गे हुए उपर्युक्त वि० सं० १३७७ (ई॰ स॰ १३२०) के लेख में उदयसिंह का बड़ा भाई 🗜 लिखा है, परन्तु सिरोही के बड़वे की पुस्तक में छोटा भाई होना लिखा है, जो अधिक विश्वास योग्य है, क्योंकि जालोर का राजा उदयसिंह ही हुआ था. समरसिंह के राज्यसमय के दो शि-लालेख जालीर के तीपख़ाने में लगे हुए हैं, जिनमें से एक वि॰ सं॰

<sup>ौ</sup> गुजरात के सोलकी राजा भीमदेव ( दूसरे ) की राणी लीलादेवी, जिसकी चाहुमान राणक समरसिंह की पुत्री लिया है, झायद इसी समरसिंह की पुत्री हो.

<sup>‡</sup> समर्शसंहसुनौ हो सिंहशाबाविवानुगौ । तयोद्ययसिंहोसङ्कावा राज्यधुरंपर, । १२ । यो वै परो शामगुणैर्गारप्रस्तरमात्रजो मानवसिंहनामा ।

१२३६ (ई॰ स॰ ११=२) वैशाख सुदि ५ का और दूसरा वि० सं० १२४२ का है.

समरसिंह के वाद इसका पुत्र उदयसिंह जाले।र के राज्य का स्वामी हुआ, जो बड़ा ही पराक्रमी राजा था. इसने नाडोल का सारा राज्य स्त्रपने राज्य में भिलाकर 🕸 जालोर को विस्तीर्ण राज्य बना दिया. इसके श्राधीन नाडोल, जालोर, मंडोर, बाहड़मेर, सुराचन्द्र, राटहृद, रामसेशा, श्रीमाल (भीनमाल), रत्नपुर और सत्यपुर (साचोर) ऋादि देश ( इलाके ) थे, ऐसा संधा के लेख से पाया जाता है. यह गुजरात के राजा भीमदेव से स्वतन्त्र होगया था मुसल्मान वादशाह शहाबुद्दीन गोरी व कुनुबहीन ऐवकने हिन्दुओं पर जो अत्याचार किया था उसका वैर लेने का विचार इस वीर राजा के हृदय में अंकुरित हो रहा था इसिलये इसने मौका पाकर मुसल्मानों पर हमला करना शुरू किया. जिस पर दिल्ली के सुरुतान शम्महीन अस्तिमश ने जालार पर वडी सेना के साथ चढ़ाई की, जिसका हाल हसनानिजामी ने अपनी रची हुई तवारीख 'ताजुलम आसिर' में इस नरह दिया है, कि-"हि॰ स॰ ६०७ ( वि॰ सं॰ १२६७=ई॰ स॰ १२९० ) में शम्श्रदीन आल्तिमश् हि-न्दुस्तान का सुल्तान हुआ। जब उसको यह खुबर पहुंची, कि सस-

<sup>ूं</sup> उदयसिंह ने नाडोल का राज्य अपन राज्य में कव मिलाया इसका ठीक सबत माल्म नहीं हुआ, पर-तु बहा के अंतिम राजा सामतसिंह के शिखलेख वि० स० १२५८ (ई० स० १२०१) तक कि मिले हैं, श्रतएव उक्त सबत् के बाद किसी समय यह घटना हुई होगी.

लमानों ने जो ख़न वहाया है उसका बदला लेने के लिये जालोर वा-ले तच्यार हुए हैं, इस पर वह वड़ी फौज़ के साथ जालोर के क़िले पर चढ़ा, जहां का राजा उदेशाह (उदेसिंह) कि़ले में रहकर लड़ने लगा, परन्तु अन्त में किला विजय हुआ। उदेसिंह ने उसकी आधीनता स्त्री-कार की और १०० ऊंट व २० घोड़े ख़िराज में दे सुलह करली. जालीर पर इसके पहिले मुसल्मानों की चढ़ाई नहीं हुई थी. सुल्तान जालीर से दिझी को बौटा." हसननिजामी जालोर का किला फतह होना लि॰ खता है, परन्तु संधा के लेख में जिखा है, कि उदयसिंह ने तुर्कों के वादशाह का गर्न गंजन कर दिया था और मृंता नेसाती जिखता है, कि उदयसिंह पर सुल्तान ने चढ़ाई की थी, परन्तु उसमें उसको भा-गना पड़ा था. इनमें से किसका लिखना ठीक है, इसका निर्खय कर-ना हम पाठकों पर छोड़ देते हैं, परन्तु इतनी वात ध्यान में रखने की है, कि हमननिजामी जालार के किले के लूटने या वहां के हिन्दुओं के मन्दिरों को तोड़ने का कुछ भी हाल नहीं लिखता, सिर्फ़ १०० ऊंट व २० घोड़े लेकर वादशाह का लीटना लिखता है, जिससे इतना तो संभव है, कि यदि सुल्तान ने जालोर का क़िला फ़तह भी किया हो तो वह फ़तह नाम मात्र की थी और वह जालोर वालों को कमज़ार करने नहीं पाया था. उदयसिंह ने सिंधुराज † को मारा और जालौर में २ शिवालय वनवाये थे वह भारत आदि ग्रन्थों का ज्ञाता था इसकी राखी

र यह सिंबुराज कहा का था यह मालूम नहीं होसका.

प्रवहादनदेवी से चाचिगदेव और चामुंडराज नामक दो पुत्र हुए इस राजा के समय के कई शिलालेख मिले हैं, जो वि॰ सं॰ १२६२ से १३०६ (ई॰ स॰ १२०५ से १२४६) तक के हैं इसके पीछे चाचिगदेव ‡ सामन्तिसिंह + और कान्हड़देव कमशः जालोर के स्वामी हुए. कान्हड़देव के समय देहली के सुल्तान अलाउद्दीन ख़िलजी ने जालोर पर चढ़ाई भेज उसको विजय किया इस लड़ाई में कान्हड़देव तथा उसका पुत्र वीरमदेव मारा गया और कान्हड़देव का भाई मालदेव ही बचने पाया कान्हड़देव के साथ जालोर के चौहान राज्य की समाप्ति हुई. यह घटना तारीख़ फ़रिश्ता के लेखानुसार हि॰ स॰ ७०६ (ई॰ स॰ १३०६=वि॰ सं॰ १३६६) में और मृंता नेण्सी के लेखानुसार वि॰ सं॰ १३६६ (ई॰ स॰ १३११) वेशाल सुदि ५ को हुई.

जानोर के उपरोक्त राजा समरासिंह का पुत्र और उदयसिंह का भाई × मानसिंह † हुआ, जिसके वंश में सिरोही के वर्तमान

<sup>‡</sup> चाचिगदेव के राज्यसमय के शिळाळेख वि० सं० १३१८ से १३३३ (ई० स० १२६२ से १२७६) तक के मिळे है.

<sup>+</sup> सामन्तरिंह के समय के शिलालेख वि० सं० १३३९ से १३५६ (ई० स० १२८२ से १३०२) तक के भिले हैं.

<sup>×</sup> आव् पर के अचलेडवर के मन्दिर में लगे हुए वि० सं० १३७७ (ई० स० १३२०) के शिलालेख में मानासिंह को उदयासिंह का बड़ा भाई लिला है. यदि ऐसा हो तो हमें यही मानासिंह को उदयासिंह का बड़ा भाई सिलालेख हो यदि ऐसा हो तो लिया होगा.

T मानसिंह के अधिकार में कोनसा इलाका था यह जाना नहीं गया.

राजकर्ता हैं. शिलालेखों में मानसिंह के स्थान पर मानवर्सिंह श्रोर महण्सिंह भी लिखा हुआ मिलता है और लोगों में इसका नाम महण्सी प्रसिद्ध है. इसका पुत्र प्रतापसिंह 🕇 श्रीर उसका वीजड हुआ, जिसकी दशस्यंदन ( दश्रथ ) भी कहते थे. इसके समय का एक शिलालेख वि॰ सं॰ १३३३ (ई॰ स॰ १२७७) फाल्गुन वदि ६ का सिरोही राज्य के टोकरां गांव से, जो ब्राव के पश्चिम में ब्राव के नीचे ही है, मिला है, जिससे पाया जाता है, कि उस वक्त तक इसने आवृ से पश्चिम का कितनाक मुल्क परमारों से छीन जिया होगा. बीजड की स्त्री नामझदेवी थी. जिससे थ पुत्र जानस्यकर्ण, लंड ( लंभा ) जन्मस्य, और ल्यानर्मा ( लगा ) हुए जानगरकर्ण का देहान्त अपने पिता के सामने ही हो गया था, जिससे इसका छोटा भाई लुंभा अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ। महाराव लुंभाने परमारों से आवृ तथा चन्द्रावती छीनकर चौहानों का नया राज्य स्थापित किया, जो इस समय ' सिरोहीराज्य ' नाम से प्रसिद्ध है।

4--35--4

<sup>ै</sup> सिरोही के बड़वे की पुस्तक म प्रतापिंग्रह के स्थान पर दवराज नाम छिसा है और दूर्मा के नाम पर से चोहानों की देवडा शासा की उत्पत्ति होना छिसा है, जो मानने योग्य नहीं है (देखों ऊपर ए० १६२-१६३ का नोट).

. चौहानों का वंशवृच ( चाहमान से लगाकर महाराव लुंभा तक ).

```
चाहमान (के वस मे).
                          ? मासदेव (माभरकारामा)
                         २ सामंतराज
                          ३ जयराज
                         ४ विश्रहराज
              ५ चंद्रराज
                                 ६ गोपेन्द्रराज
                                 ७ दुर्लभराज
                                 ८ ग्वक
                                 ६ चन्द्रशंज
                               १० गृवक ( दूसरा )
                               ११ चंदनराज
                               १२ वाक्पतिशाज
१३ सिंहराज (मानग्न अजीव की शासा)
                                        १३ सच्चारा (नाटीन की गाना)
                                                     ( As to for t-lost)
१४ विश्वहराज
                       १४ शोभित
                                           १६ विष्रहेपाल
    (निश्म १०३०)
                      १५ बलिराज
                                                 महेन्द्र
                                           १८ अर्णाहस
                           १६ बालमसाद
                                                 २० जन्द्रशत
```



इस वराष्ट्रक्ष में राजाच्यों के नाम तथा उनका कम चको से बतलाया गया है.

## प्रकरण चौथा.

## महाराव लुंभा से महाराव मानसिंह तक का वत्तान्त.

महाराव लुंभा आवू के राज्य पर, जो इस समय ' सिरोही-राज्य ' के नाम से प्रसिद्ध है, चोहानों ( देवड़ों ) का राज्य स्थापित करनेवाले हुए आवृ पर के अचलेश्वर के मंदिर में लगे हुए इन्हों के समय के वि० सं० १३७७ (ई॰ स॰ १३२०) के शिलालेख में लिखा है, कि ' इन्होंने अपने प्रताप से चंद्रावती तथा अधुद ( आवू ) का दिज्यदेश प्राप्त किया यह घटना वि॰ सं॰ १३६० (ई॰ स० १३११) के आसपास ‡ हुई इन्होंने आवू का राज्य किस परमार राजा से छीना इस विषय में लेखों में कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता मृंता

<sup>‡</sup> मृंता नेणसी की स्यात में इस घटना का वि० सं० १२१६ (ई० स० ११६०) माघ-विद १ को होना लिखा है, जो सर्वथा असंमव है, क्योंकि उक्त संवत् तक तो चौहानों का आळोर पर अधिकार भी नहीं हुआ था और उस समय नाडोल का राजा आल्ह्या था सिरोही के बड़वे की पुस्तक में वि० सं० १३६८ (ई० स० १३११) लिखा है, जो ठीक जयता है.

नेससी की ख्यात तथा बड़वों की पुस्तकों में उसका नाम हुए लिखा है. इस विषय में यह कथा प्रासिद्ध है, कि इन देवड़ों के पास राज्य न था, जिससे वे दूसरों का राज्य किसी वहाने से खेने के उद्योग में थे श्रीर आव की तलहटी में आ रहे थे, जहां पर इनको एक चारण मिला, जिससे इन्होंने कहा, कि हमारे २५ जड़कियां कुँवारी हैं, उनके जिये वर नहीं मिलते. चारण ने कहा, कि आबु का राजा हुए। परमार है, जिसका कुटुंब बढ़त बड़ा है और उसके कई भाई बेटे कुँवारे हैं उनसे क्यों नहीं परणा देते ? जिसपर इन्होंने कहा, कि वह वड़ा राजा है और हम थोड़ीसी जागीर के मालिक हैं, वह हमारी वेटियां कैसे लेगा. चारण ने कहा, कि इसका वन्दोवस्त में कर ब्राता हं. फिर उ-सने अवि पर जाकर सारा हाल राजा से कहा, जिसनर एक पुरुष वोल उठा, कि ये लोग नाडोल से मुल्क दवाते हुए चले आते हैं, इसवास्ते इनके साथ संवन्ध सोच विचार कर करना चाहिये. राजा हुण ने उस चारण से कहा, कि अगर पांचों भाइयों में से ( ख्यातों में ' महाराव वीजड़ के ५ वेटे होना लिखा है ) एक भाई छ।वू पर हमारे पास श्रोल में चला आवे तो हम शादी करने को चलेंगे. चारण ने इनके पास ञ्राकर वह हाल कहा, जिस पेर महारात्र लुंभा खुद उस चारस के साथ त्र्यां में गये. चौहानों ने २४ जवान लड़कों को लड़कियों के कपड़े पहिनाकर तय्यार किया और उनको यह समक्षा दिया, कि फेरे के क्क परमारों को एक साथ कटारों से मार डालना, परमारों के २४

दूरहे बरात के साथ ब्याहने आये तो चौहानों ने उनका वड़ा सत्कार किया और सबको खूब शराव पिलाकर गाफिल कर दिया फिर दूल्हों को भीतर लेगये छोर बरातियों को पडदे के वाहिर रक्खा. भीतरवालों को तो उन लड़कों ने. जो दुलहिन के भेष में थे, मारडाला और वाहिरवाले चौहानों ने बरातियों में से एकको भी जीता न छोड़ा. इस तरह सव परमार, चौहानों के हाथ से मारेगये फिर एक राजपूत आबू पर पहुंचा. उसवक्त महाराव लुंभा आबू के राजा से वातचीत कर रहे थे. इन्होंने उससे पूछा, कि शादी में यश किसको मिला. उसने उत्तर दिया, कि चौहानों को यह सुनते ही इन्होंने राजा हुए पर हमला कर उसको वहीं मारडाला. इस प्रकार चोहानों के हाथ से आवृ के परमारों का अंत हुआ। यह घटना आवू के नीचे वाडे़ली गांव में हुई वत-लाते हैं. हम इस कथा पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि परमारों का राज्य उस समय कमज़ोर होचुका था और टोकरां के शिलालेख से, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, स्पष्ट पाया जाता है, कि वि• सं॰ १३३३ (ई॰ स॰ १२७६) में चौहान आवृ की पश्चिम का उक्त पहाड़ के नीचे तक का इलाक़ा दवा चुके थे और दिन दिन वे आगे बढ़ते रहे होंगे, इससे संभव है, कि परमार अपना राज्य बचाने के लिये इनसे लड़े हों और लड़ाई में मारे गये हों.

आबूपर महाराव लुंभा के समय के ३ शिखालेल मिले हें, . जिनमें से दो विमलशाह के देलवाड़े के मंदिर में और तीसरा अच- लेरवर के मंदिर में है। विमलशाह के मंदिर के लेख वि० सं० १२७२ (ई० स० १२१६) चैत्र विद म और १२७३ (ई० स० १२१७) चेत्र वदि .... के हैं और अचलेश्वर के मंदिर का लेख वि॰ सं० १३०० (ई॰ स॰ १३२०) वैशाख सुदि म का है। महाराव लुंभा ने अचले श्वर के मंदिर के मंडप का जीगोंखार कराया और उक्त मन्दिर में अपनी व अपनी राखी की मृर्त्तियां स्थापित कीं तथा हेट्रंजी गांव, जो आवृ पर है, अचलेश्वर के मन्दिर के अर्पण किया. इनका मुख्य मत्री साह देवसीह था. संस्कृत लेखों में इनके नाम लूिशाग, लुंढ, लुंढिग, लुंढागर और लुंभ मिलते हैं. इनके दो पुत्रों के नाम तेजिसह और तिहुणाक विमत्तशाह के मन्दिर में लगे हुए वि॰ सं॰ १३७≍ (ई० स० १३२१) के लेख में मिलते हैं. वि० सं० १३७७ (ई० स० १३२०) के अन्त के अाुसपास इनका स्वर्गवास हुआ और इनके उत्तराधिकारी इनके पुत्र तेजिसिंह हुए.

महाराव तेजिसिंह की राजधानी चंद्रावती नगरी थीं इनके समय के तीन शिलालेख मिले हैं, जिनमें से एक वि॰ सं॰ १३७८ (ई॰ स॰ १३२१) जेठ सुदि ६ का आबू पर विमलशाह के मंदिर में लगा हुआ है, दूसरा वि॰ सं॰ १३८० (ई॰ स॰ १३३१) माघ सुदि का अचलेश्वर के मंदिर में आरे तीसरा वि॰ सं॰ १३६३ (ई॰ स॰ १३३६) का है. इन्होंने मावटूं ( मांवटूं ), ज्यातुली और तेजलपुर † ये तीन

<sup>ां</sup> इस समय तेलपुर कहलाता है. वह गाव शिरवर से कृरीव २ साइल उत्तर-पूर्व में है.

गांव विशिष्ठ के मंदिर के अर्पण किये थे वि॰ सं॰ १३६३ (ई॰ स॰ १३३६) में ‡ इनका स्वर्गवास हुआ।

महाराव तेजिंसह के पीछे इनके पुत्र महाराव कान्हड़देव आबू के राज्य के स्वामी हुए. इनके राज्यसमय आवू पर का प्रसिद्ध वशिष्ठ का मंदिर नया बना. जिसको इन्होंने वीरवाड़ा गांव भेट किया. इनकी पत्थर की बनी हुई मूर्ति आवृ पर अचलेश्वर के मंदिर के सभामंडप में रक्खी हुई है, जिसके गले में दो लड़ी कंठी (मोतियों की हो), दोनों हाथों में कड़े और अुजबंध, गले में समेटा हुआ दुपहा (जिसके दोनों किनारे घुटनों तक लटकते हुए हैं), लटकती हुई घोती पर कमरवंधा वंधा हुआ हैं (जिसमें कटार लगा हुआ है), सिरपर केश और गरदन से नीचे तक डाढ़ी है. ये चिन्ह उस समय की पोशाक आदि के मूचक हैं. कान्हड़देव के समय के दो शिलालेख मिले हैं, जिनमें से पहिला वि॰ सं॰ १३६४ (ई॰ स॰ १३३७) वैशाख सुदि १० का आबू पर वशिष्ठ के मंदिर में स्त्रीर दूसरा वि० सं० १८०० (ई० स० १३४३) का उगर्युक्त कान्हड़देव की मृर्ति केनीचे खुदा हुआ है. कान्हड़देव के पीछे सामन्तसिंह राजा हुए, जिन्होंने वशिष्ठ के मंदिर को लुडूली, छापुली (सापोल) छोर किरगाथला

<sup>‡</sup> महाराव तेलार्सिह का सबसे िपछला शिलालेख वि० सं० १३९२ (ई० स० १३९६) का और उनके उत्तराधिकारी महाराव काम्हड्देव का सबसे पहिला लेख वि० सं० १३९४ (ई० स० १३३७) वैशाख सुदि १० का मिला है, जिससे पाया जावा है, कि महाराव तेलासिंह का देहान्य वि० सं० १३९३ (ई० स० १३३६) के खंद के आसपास होगा चाहिये.

ये तीन गांव भेट किये.

सिरोही की ख्यात तथा मृंता नेखसी की ख्यात में महाराव तेजिंसह, कान्हड्देव श्रोर सामंतिसह के नाम नहीं हैं, परन्तु श्रावृ पर इन तीनों के शिलालेख ।मेले हैं, जिनसे स्पष्ट है, कि महाराव लुंभा के पीछे ये तीनों क्रमशः आयू के राज्यसिंहासन पर वेठे थे. मृंता नेणसी की ख्यात में जहां पर सिरोधी के राजाओं की वंशावली दी है, वहां तो महाराव तेजिसह का नाम नहीं किन्तु महाराव लुंभा के पीछे महाराव सलखा का नाम है, परन्तु ऋावृ खेने के हाल में मूंता नेगासी ने लिखा हैं, कि " देवड़ा वीजड़ के वेटे जसवंत, समरा, लूंगा, लुंभा ऋौर ते॰ जसी थे. लुंभा राजा हूण से जड़कर मारा गया तो तेजसिंह आपृ का राजा हुआ।" मूंता नेसासी का यह जिखना भी भरोसे के जायक नहीं है, क्योंिक आबू लेने वाद भी महाराव लुंभा विद्यमान थे और उन्होंने आवृ पर अचलेश्वर के मन्दिर का जीखोंद्धार करवाया था. ते॰ जिंसह महाराव लुंभा के भाई नहीं किन्तु पुत्र थे, ऐसा शिलालेखों से पाया जाता है. ख्यातों में महाराव तेजिंतह, कान्हड़देव तथा सामंत• सिंह के नाम छोड़ देने और महाराव लुंभा के पीछे महाराव सलखा, रणमल ऋौर शिवभाग ( शोभा ) के नाम दर्ज करने का कारण ऐसा अनुमान किया जाता है, कि महाराव लुंभा के दो पुत्र थे, जिनमें से वडे पुत्र तेजिसेंह के घराने में सामंतिंसह तक राज रहने बाद छोटे पुत्र तिहुणाक के वंश में राज गया हो श्रोर उसमें महाराव सलखा पहिले

राजा हुए हों, जिससे ख्यात बिखनेवाकों ने उनका सम्बन्ध महाराव लुभा से मिलाकर उनके वड़े पुत्र तेजिंसह के वंशजों के नाम छोड़ दिये हों, जैसे कि नाडोल से मिले हुए एक ताम्रपत्र में जेन्द्रराज के बाद राज करनेवाले उनके दो वड़े पुत्रों (पृथ्वीपाल और जोजलदेव) के नाम छोड़कर (जेन्द्रराज के पीछे) उनके छोटे ही छोटे पुत्र आस-राज का नाम लिखा है, जिसका वंश पीछे से नाडोल पर राज करता रहा था अन्य अन्य रियासतों के इतिहास में भी ऐसे उदाहरस्य मिल आते हैं

महाराव सामंतिसंह ‡ के वाद महाराव सलखा आवृ के राजा हुए इनके पीछे इनके पुत्र महाराव रखमल राज्यिसंहासन पर वैठे, जिनके दो पुत्र शिवभाग (शोभा) और गजा थे, जिनमें से बड़े शिवभाग अपने पिता के उत्तराधिकारी हुए और छोटे गजा के पुत्र ढुंगर के दंश में ढुंगरोत देवड़े हैं.

महाराव शिवभाण ने, जिनका प्रसिद्ध नाम शोभा था, सिर-णवा नामकी पहाड़ी के नीचे वि० सं० १४६२ (ई० स० १४०५) में एक शहर वसाया और उक्त पहाड़ी के ऊपर एक किला वनवाया वह शहर महाराव शिवभाण के नाम से शिवपुरी कहलाया, जो वर्तमान सिरोही से अनुमान २ माइल पूर्व में खंडहररूप अवतक विद्यमान है और

<sup>‡</sup> फार्नस साहव ने भी अपनी पुस्तक ! रासबाला ' में कान्हड़देव के पीछे सामतसिंह का झावु का राजा होना लिखा है,

जिसको लोग पुरानी सिरोही कहते हैं.

महाराव शिवभाग के पीछे उनके पुत्र सहस्रमल्ल गदीनशीन हुए, जो सेंसमत नाम से प्रसिद्ध हैं. इन्होंने वि॰ सं॰ १४८२ (ई॰ स॰ १७२५) वैशास्त्र सुदि २ को वर्तमान सिरोही नगर वसाया श्रीर श्रासपास का मुल्क द्वाकर श्रपना राज्य वहुत बढ़ाया वि० सं० १४=४ (ई॰ स॰ १४२७) में इन्होंने आवू से पश्चिम का पालड़ी गांव, जो परमारों के समय ब्राह्मणों को दान में मिला था, ब्राह्मणों से छीन लिया, जिसपर वहां के ब्राह्मणों ने सिरोही जाकर धरणा दिया श्रीर तीन ब्राह्मण जीवित जल मरे, जिसपर इन्होंने वि॰ सं॰ १४०४ ( ई० स॰ १७२७ ) वैशाख वदि २ को वह गांव उन मरनेवाले ब्राह्मर्खी के पुत्रों में से ब्रोक्ता बृटा तथा दवे काना को पीछा दान में देकर उनकी संतुष्ट कर दिया। ऐसी भी प्रसिद्धि चली आती है, कि महाराव सेंस-मल ने सोलंकियों का कितनाक इसाका भी दवा लिया था, जो वर्तमान मिरोही और जोध्युर राज्यों की सरहद के निकट माळमगरे के आस-पास के प्रदेश के स्वामी थे. इनके समय से चन्द्रावती राजधानी छूटकर सिरोही राजधानी हुई. चंद्रावती जैसे प्राचीन और प्रसिद्ध शहर की छोड़कर सिरोही को नई राजधानी वनाने का कारण ऐसा मालूम होता है, कि कुतवुद्दीन ऐवक ने चंदावती को प्रथम लूटा और श्रलाउद्दीन ख़िजजी के वक्त में उसकी और भी वर्वादी हुई, जिससे नई राजधानी वसाने की ज़रूरत हुई हो अहमदावाद को वसानेवाले सुल्तान अहमदशाह ने भी यहां के बहुतसे मन्दिर आदि तोड़कर बहुतसा संगमभर अहमदाबाद पहुंचाया था, ऐसी भी प्रसिद्धि है.

महाराव सेंसमल के समय मेवाड़ के राजा महाराणा कुंभा थे, जो घड़े ज़बर्दस्त श्रीर अपना राज्य दूर दूर तक बढ़ानेवाले हुए. उन्होंने आबू के मज़बूत किले को अपने राज्य में मिलाना चाहा और उसके तिये रात्र श्लजी के वेटे डोडिआ नरसिंह को फौज के साथ सिरोही पर भेजा, जिसने आबू तथा वसंतगढ़ आदि पर मेवाड़वालों का दखल जमा दिया महाराणा कुंभा ने, जिनको किला बनाने का बड़ा शौक था, वसंतगढ़ का किला वनवाया और आवू पर वि॰ सं॰ १४०२ (ई॰ स॰ १४५२ ) में अचलगढ़ का किला तथा अचलेश्वर के मंदिर के पास कुंभस्वामी का मन्दिर ऋौर कुंड वनवाये. महाराखा कुंभा के आवृ व्यादि द्यीनने का कारण ऐसा माना जाता है, कि महाराव सैंसमल इधर उधर का देश दवाकर अपना राज्य बढ़ाना चाहते थे और इ-न्होंने सिरोही की सीमा से मिले हुए मेवाड़ के कितनेक गांवों पर अपना अधिकार जमा लिया था, जिससे नाराज़ होकर महाराणा क्वंभा ने आबु आदि को छीना था।

सिरोही की ख्यात में यह लिखा है, कि "महाराणा कुंमा ग्रज-रात के सुल्तान की फौज से हारकर महाराव लाखा की रजामन्दी से आयू पर आ रहे थे और सुल्तान की फौज के लौट जाने पर आयू खाली करने की उनसे कहा गया, परन्तु उन्होंने कुछ न माना, जिस पर महाराव लाखा ने उनसे लड़कर श्रावृ पीछा लेलिया श्रीर उस वक्त से प्रसा किया, कि आयंदा किसी राजा को आबृ पर चढ़ने न देंगे. संवत् १८६३ (ई॰ स॰ १८३६) में जब सेवाड़ के महाराणा जवान-सिंह ने आयू की यात्रा करनी चाही उस समय मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट कर्नल स्पीञ्मर्स साहिव ने वीच में पड़कर उक्त महाराणा के लिये आबू पर जाने की मंज़री दिलाई. उस वक्त से राजा लीग फिर अप्रायुपर जाने लगे." सिरोही की ख्यात का यह जेख हमारी राय में भरोसे लायक नहीं है, क्योंकि प्रथम तो - महाराखा कुंमा ने महाराव सेंसमल के समय आव आदि पर अपना अधिकार जमाया था, न कि महाराव लाखा के समय, और यह घटना वि० सं० १४६४ ( ई॰ स॰ १४३७ ) के † पहिले किसी समय हुई, उस वक्त तक गुज॰ रात के सुल्तान से उनकी लड़ाई होना भी पाया नहीं जाता और शि॰ जाजेखों तथा फ़ारती तवारीख़ों से भी यही पाया जाता है, कि महा-राणा कुंभा ने आवृ आदि छीने थे। मिराते सिकंदरी में लिखा है, कि "हि॰ स॰ =६॰ (वि॰ सं॰ १५१३=ई॰ स॰ १४५६) में सुल्तान कुत॰ बुद्दीन ने नागोर का वदला लेने की इच्छा से राखा के राज्य पर चढ़ाई

<sup>ां</sup> महाराणा कुमा का एक वाध्यत्र विश्व कंश्वरह (ई० स० १४३७) का भिला है, जिसमें अजाहरी (अजारी) परगर्न के चूरडी (सबरली) गाव में भूमि देने का उद्देख है, अतएत उन्होंन आतु आदि उक्त सबसू से पहिले छीने होंगे.

की. मार्ग में सिरोही के राजा खेता 🕇 ( लाखा ) देवड़ा ने आकर सुन ल्तान से कहा, कि मेरे वाप दादों का निवासस्थान आबू का क़िला राणा ने मुक्तसे छीन लिया है, वह मुक्त को पीछा दिला दो. इस पर सुल्तान ने मानिक शहवान इमादुल्मुल्क को रागा के सिपाहियों से किना छीन खेता ( लाखा ) देवड़ा के सुपुर्द करा देने को भेजा मिलक तंग घाटियों के रास्ते से जला, परन्तु ऊपर से शत्रुत्रों ने चौतरफ़ हमला किया, जिसमें वह (मालिक) हारा और उसकी फीज के बहुतसे सिपाही मारे गये." इससे स्पष्ट है, कि महाराखा कुंभा की आबू ख़शी से दिया नहीं गया था, किन्तू उन्होंने छीना था. मेवाड़ के शिलालेखों तथा संस्कृत पुस्तकों से भी यही पाया जाता है. महाराव सैंसमल के पुत्र महाराव लाला हुए, जो अपने पिता के पीछे सिरोही के राज्यसिं-हासन पर विराजे

महाराव लाखा की गद्दीनशीनी वि॰ सं॰ १५०८ (ई॰ स॰ १४५१)में हुई, ऐसा सिरोही की ३ ख्यातों में लिखा है। ये बड़े ही वीर-प्रकृति के राजा थे। इनको वसंतगढ़ तथा आब्रू के क़िलों पर महाराणा

<sup>ै</sup> हाथ की लियी हुई "सिराते सिकंदरी" की प्रतियों में कहीं 'सेता' और कहीं ' कथा ' पाठ मिलता है, परन्तु ये दोना पाठ अशुद्ध हैं, क्योंकि सुस्तान कुत्तुद्दीन के बक्त में कक्त नाम कर कोई राजा सिरोही पर नहीं हुज्या फारसी लिपि के दोष से नामों में फुळ का फुठ पटा जाता है और एक प्रति से द्वरी प्रति किये जाने में नक्त करनेवाले नामों को बहुत छुउ प्रियाइ डालते हे, ऐसा ही हाल कक्त पुस्तक में महाराइ लाखा के नाम का हुआ हो,

कुंभा का अधिकार रहना विलकुल पसंद न था, परन्तु महाराणा कुंभा जैसे प्रवत्त राजा से लड़कर क़िला खाली कराना सर्वथा असंभव था किन्तु ऐसे में महाराणा कुंभा को दवाने के लिये गुजरात के सुल्तान कुतबुद्दीन ने और मांडू (मालवे ) के सुल्तान महमृद ने मिलकर हि॰ स॰ ६६१ (वि॰ सं॰ १५१४=ई॰ स॰ १४५७) में उन (कुंभा) पर चढ़ाई की, जिससे आबू पर की मेवाड़ की आधिकतर फोज कुंभ-लगढ़ की तरफ़ चली गई झोर थोड़े ही आदमी आवू पर रहे. उस सम य महाराव लाखा ने ऋावृ पर ऋपना ऋधिकार पीछा जमा लिया, ऐसा सिरोही की स्यात से पाया जाता है, परन्तु इस विषय में तारीख़-फ़रिरता में जिखा है, कि हि० स० ≔६१ (वि० सं० १५१४≔ई॰ स∙ १५७१ ) में चांपानेर के श्रहदनामे के श्रनुसार कुतवशाह ( कुतवृद्दीन ) ने चित्तौड़ की तरफ प्रस्थान किया और मार्ग में आबू का किला छीनकर वहां पर श्रपनी फौज रक्खी, जिसके पीछे वह आगे वढ़ा. इससे पाया जाता है, कि गुजरात के सुल्तान कुतवुद्दीन की सहायता से महाराव लाखा ने आवृ पर पीछा अपना अधिकार जमाया हो।

महाराणा कुंभा और कुतवुद्दीन के वीचकी लड़ाइयों से रिया-सत सिरोही को वहुत कुछ हानि पहुंचती रही, क्योंकि मुसल्मानों की, फीज जहां होकर निकलती थी वहां लूट मचाये विना नहीं रहती थी-तवकाते अक़वरी का कर्चा लिखता है, कि 'सुल्तान कुतवुद्दीन राणा कुंभा को सज़ा देने के इरादे पर सिरोही की तरफ़ चला तो सिरोही का राजा, जो कुंभा का नज़दीकी रिश्तेदार था, भागकर पहाड़ों में चला गया सुल्तान ने तीसरी वार सिरोही को जलाया और आस-पास के कस्वों को लृटा 'इससे स्पष्ट हैं, कि इन लड़ाइयों से सिरोही राज्य को जिसमें होकर सुल्तान की फीज निकला करती थी, बहुत हानि पहुंचती थी

महाराव लाखा ने सोलंकियों का रहा सहा इलाका भी अपने राज्य में मिलाना चाहा और उन पर चढ़ाई कर सोलंकी भोज को मारा † और उसका सारा इलाका छीन लिया, जिससे भोज का वेटा रायमछ व पाते शंकरसी, सामंतसी, सखरा और भाख सिरोही के इलाके से निकल मेवाड़ में महाराणा रायमछ के कुंवर पृथ्वीराज के पास चलेगये और देसूरी के माददेचों को मारने वाद देसूरी का इलाका उनको जागीर में मिला सोलंकियों की ख्यात में लिखा है, कि 'सोलंकी भोज और सिरोही के महाराव लाखा के बीच वि॰ सं॰ १४== (ई॰ स॰ १४३१)

<sup>†</sup> इस विषय में ऐसा प्रसिद्ध है, कि देवडों और सोडंकियों के बीच छडाई शुरू हुई बस समय सालकी पहाड ( माळमगरे ) के ऊपर ये और देवडे उसके नीचे थे, जिससे वे सोलंकि-यों को जीत न सके. किर महाराव छाखा ने अपनी फीज के दो हिस्से कर एक को रावाडे की तरफ से पहाड पर चटने की आज़ा दी और दूसरे को नीचे की ओर से लड़ने की. किर लडाई हाने छगी इतने ये उस फीज ने, जो रावाड़े की तरफ से पहाड़ पर चटी थी, पीठ से साळिकियों पर हमला किया. इस प्रकार दोनों तरफ से सोळिकियों पर हमला होने से उनके पैर उसाट गये और उनके बहुससे राजपूत मारे गये.

कार्तिक सुदी १० शुक्रवार को खड़ाई हुई, जिसमें महाराव लाखा अपने तीन पुत्रों सिहत खोर सोलंकी भोज अपने ४ पुत्रों सिहत मारा गया' परन्तु महाराव लाखा का लड़ाई में मारा जाना पाया नहीं जाता और न सोलंकियों की ख्यात में लिखा हुआ इस लड़ाई का वि० सं० १४=० (ई० स० १४३१) भरोसे लायक है, क्योंकि उक्त संवत् में महाराव लाखा गदीनशीन भी नहीं हुए थे यह लड़ाई वि० सं० १४३० और १४४० (ई० स० १४७३ और १४०३) के यीच किसी समय हुई हो सही संवत् प्रालुम नहीं होसका

महाराव जाखा वहादुर राजा हुए. इन्होंने सिरोही की आग वादी वढ़ाई और सिरोही से कुछ दूरी पर कालिका माता + का मन्दिर तथा अपने नाम से जाखेजाव नामक ताजाव बनवाया. इनके न राणियां थीं, जिनमें से इनकी पटराणी अपूर्वदेवी ने वि॰ सं॰ १४२६ (ई॰ स॰ १४६६) ज्येष्ठ विद २ को सारणेश्वरजी में हनुमान की मूर्ति स्थापित की इनकी एक राणी मेवाइ के महाराणा कुंभा की पुत्री जदमीकंवर थी इनके ७ पुत्र जगमाल, हंमीर, ऊदा किं, शंकर, पृथीराज, मांडण और राणेराव थे किंगोर उनकी कुंवरी चंपाकंवर का

<sup>+</sup> एक ख्यात की पुस्तक में लिया है, कि कालिका माता की मूर्ति पात्रागढ से वि० स० १५१८ (ई० स० १४६१) में टाई गई थी.

<sup>ी</sup> जटा के बग में नीवज, डमाणी, भटाणा आदि के ठाकुर हैं

<sup>🗜</sup> महाराव लाखा के वश्चज लाखावत या लखावत नाम से प्रसिद्ध हुए.

विवाह मेवाड़ के महाराखा रायमल से हुआ था वि० सं० १५४०(ई० स० १४८३) में महाराव लाखा का स्तर्गवास हुआ और इनके वड़े कुंवर जगमाल सिरोही की गदी पर विराजे.

महारात्र जगमाल अपने भाइयों से बड़ा ही स्नेह रखनेवाले
 तथा उदार प्रकृति के राजा थे.

' तारीख मिरातिसिकंदरी ' में जिला है, कि "हि॰ स॰ 🕬 ( वि॰ सं॰ १५४४=ई॰ स॰ १४८७ ) में ग्रजरात के सुल्तान महमृद वे॰ गड़ा के पास जाकर कितने एक च्योपारियों ने 🕇 शिकायत की, कि हम ईरान व ख़ुरासान से ४०० ईरानी श्रोर तुर्की घोड़ें तथा कितनेक हिन्दुस्तानी कपड़े हुजूर के नज़र करने के लिये लेकर आते थे, परन्त आबू पहाड़ के नीचे पहुंचने पर सिरोही के राजा ने सब घोड़े और माल हमसे ञ्रीन लिया, यहांतक कि हमारे पास-पुराना पायजामा तक रहने न दियाँ इस पर सुल्तानने घोड़े व मालकी कीमत की फर्द उनसे लेली झोर उस फ़र्द के मुवाफ़िक रुपये व्यौपारियों को चकादिये और कहा, कि ये रुपये में सिरोही के राजा से वसूल करलुंगा, सुल्तान ने सिरोही पर फौजकशी करने की तय्यारी की और वहां के सजा के नाम एक पत्र इस आश्य का लिखा, कि जो घोड़े व माल ब्यौपारियों से छीना है उसे तुरन्त लौटा दो नहीं तो सुल्तान फीज के साथ आता हैं. राजा ने उस पत्र के पहुंचते ही सब घोड़े और माल पीछा भेज दिया श्रीर

<sup>†</sup> ये त्र्यौपारी देहली से अहमदाबाद को जारहे थे

चमा नांगी." ऐसा ही बृत्तान्त 'मिराते अहमदी' और 'तारीख़फ़रिश्ता' में भी मिलता हैं 'तवकाते अकवरी' में ४०३ घोड़े अीनना और उनमें से ३०० वापस देना और ३३ की क़ीमत देना लिखा है. उक्त फ़ारसी कितागों में सिरोही के राजा का नाम नहीं दिया, परन्तु यह घटना हि॰ स॰ ६६२ (वि॰ सं॰ १५४४=ई॰ स॰ १४८०) की है. और उक्त संवत् में सिरोही के स्वामी महाराव जगमाल ही थे.

वंबई गैज़ेटिब्रर की पांचवी जिल्द में पालग्रपुर की तवारील में लिखा है, कि ' एक बार मलिक मज़ाहिदखां † शिकार खेल रहा था ऐसे में सिरोहीवालों ने उस पर हमला कर उसे केंद्र कर लिया अोर उसको सिरोही लेगये जहां पर उसके साथ बड़ी कृपा का वर्ताव किया जाता था. उसके रहने के जिये एक महल दिया गया था श्रोर उसकी इच्छानुसार श्राराम का सब वन्दोबस्तृ थाः उसको पकड़ लेजाने का बदला लेने के लिये उसकी फौज के मुखिये मीलक मीना व प्यारा ने सिरोही का इलाक़ा लूटा और एक रातको जिस महत्त में मिलक मजाहिद केंद्र था वहां पर वे दोनों पहुंचे झोर उन्होने उसकों एक ख़ूबसूरत वेश्या के संग बैठा हुआ पाया. मालिक ने उस वेश्या को छोडकर वहां से चले जाने से इन्कार किया, जिस पर वे दोनों ना∙ उम्मेद होकर जोट गये, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद उन्होंने सिरोही के राव के पाटवी कुवर मांडन को, जब कि वह एक रात को शिकार

<sup>ें</sup> यह जालोर का स्नाभी था, निमक वशत प लनपुर के नव्याव हैं,

के लिये एक तालाव के पास वैठा हुआ था, क़ैद कर लिया, जिससे राजा ऐसा डरा, कि उस ( मलिक मज़ाहिदखां ) को छोड़ दिया इतना ही नहीं, किन्तु बड़गांव का इलाक़ा भी दिया. फिर पांच वरस जाले।र में राज्य करने वाद वह (मलिक मज़ाहिदखां) हि० स० ६१५ (ई० स० १५०६= वि० सं० १५६६ ) में मरा " पालनपुरवालों ने मलिक मजाहिदलां के केंद्र होने का यह हाल तरफ़दारी के साथ जिला हो, ऐसा उसी पर सं भालक आता है, क्योंकि प्रथम तो जत्र कि मीना और प्यारा उसके पास पहुंचे और उसको क़ैद से छुड़ाकर लेजाने लगे उस वक्त उसने एक वेश्या के लिये क़ैद में पड़ा रहना पसंद किया, फिर महाराव जगमाल ने उसे छोड़ा उस समय उसने अपने ठिकाने को जाना पसंद किया, यही संशय उत्पन्न करानेवाली बात है. तिरोही की ख्यात में उसका लड़ाई में केंद्र होना तथा ६०००० फीरोज़े दर्गड के देने बाद मिलक का क़ैद से ऋटना खिखा है, जो अधिक विश्वास योग्य है.

मृंता नेग्रसी ने अपनी ख्यात में महाराव अखेराज का जालोर के खान को पकड़ कर केंद्र रखना लिखा है, परन्तु पालनपुर की तवारीख़ से पाया जाता है, कि हि॰ स॰ ११५ (वि॰ सं॰ १५६६=ई॰ स॰ १५०६) में मज़ाहिदख़ां मरा, जिससे ५ वर्ष पूर्व वह केंद्र से कूटा था, अतएव यदि पालनपुर की तवारीख़ में दिया हुआ संवत् सहीं हो तो उसका वि॰ सं॰ १५६१ (ई॰ स॰ १५०४) के आसपास केंद्र से कूटना

पाया जाता है. उस समय सिरोही की गद्दी पर महाराव अखेराज नहीं किन्तु उनके पिता महाराव जगमाल थे, इसलिये यह घटना महाराव जगमाल के समय की होनी चाहिये‡.

महाराव जगमाल का छोटा भाई हंमीर वड़ा ही चालाक था-उसने अपने भाई का क्रीव क्रीव आधा राज अपने आधीन कर त्तिया था. उसके अधिकार में आवृ से पश्चिम का वहूधा सारा इलाका था. इतनी बड़ी जागीर मिलने पर भी संतुष्ट न होकर वह शासनिक गावों को छीनने लगा. असावा गांव छीनने में सामला यहांतक वहा, कि उसने वहां के कितने ही ब्राह्मणों को मारडाला, जिससे उनकी स्त्रियां जीवित जन्नमरीं. इस घटना से उसकी वहुत कुछ घदनामी हुई श्रीर महाराव जगमाल उससे वहुतही अप्रसन्न रहतेलगे, जिससे उ सके भाइयों तथा उसके पचवाने देवड़ों ने उसको समभा कर वह गांव पीछा उन मारे हुए ब्राह्मणों के पुत्रों को वि० सं० १५४५ (ई० स० १४८८ ) में मनमानी सीमासहित दिलाकर त्राह्मणों को संतुष्ट कर-दिया ( देखो ऊपर ए॰ ५४ ). हंमीर के पास राजपूतों का वल होजाने के कारण उसको अपनी जागीर बढ़ाने का ही विचार रहा, जिससे दोनों भाइयों के बीच वैमनस्य ब्रद्गता ही गया अन्त में दोनों में लड़ाई हुई, जिसमें हंमीर मारा गया ख्रीर उसकी सारी जागीर बीनली गई,

<sup>‡</sup> महाराव खरोराज के माउन नामक कोई पुत्र न था, परन्तु महाराव ज्ञामाल क उक्त नाम का एक भाई था.

महाराव जगमाल के पांच राणियां थीं, जिनमें से एक मेवाड़ के महाराणा रायमल की कुंचरी आनंदाबाई थीं ं इनके तीन पुत्र अखेराज, मेहाजल और देदा तथा एक पुत्री पद्मावतीबाई थीं ं, जिसका विवाह जोधपुर के महाराव गांगा से हुआ था, जिससे प्रसिद्ध मान्तदेव तथा उनके भाई वेरसल व मानसिंह और एक कुंवरी सोनाबाई उत्पन्न हुई थी. उसका विवाह जैसलमेर के महारावल लूणकरण से हुआ था. पद्मावतीबाई ने जोधपुर में पदमलसर तालाव वनवाया और वह अपने पित के साथ वि० सं० १५२३) में महाराव जगमाल का देहान्त हुआ और इनके ज्येष्ठ पुत्र अखेराज सिरोही के राजा हुए.

महाराव अलेराज धर्मानिष्ट तथा वहादुर राजा थे इनकी व-हादुरी की वहुतसी वार्ते प्रसिद्ध हैं और सिरोही राज्य में ये अव-

<sup>ं</sup> ऐसी प्रमिद्धि है, कि महाराव जगमाल दूसरी राखियों के कथन में आकर सीसोहरणी जानन्दाबाई को दुःख दिया करते थे, इस पर उस (आनन्दाबाई ) के भाई कुंबर प्रश्नीराज ने सिरोही आकर अपनी बहिन का दुःस्य मिटा दिया. महाराव जगमाल ने अपने बीर खाले का नहुत कुछ सन्मान किया, परन्तु सिरोही से कुंभलगढ़ आवे समय ज़हर मिली हुई ३ गो॰ लिया उसको देकर कहा, कि वे बंधेज की गोलियां बहुत अन्छी है कभी इनको आजमाना. ए- श्वीराज ने कुंभलगढ़ के निकट पहुंचने पर वे गोलियां खाई, जिससे थोड़े ही समय में कुंगट-गढ़ के नीचे ही उसका देहान्त हो गया. कर्नल टॉड साइव ने भी इम घटना का उद्देश अपनी भराजस्थान ' नामक पुस्तक से किया है.

<sup>🕽</sup> इसका सुसराल का नाम माणिकवे या.

तक 'ऊडणा अखा' या ' ऊडणा अखेराज ' नाम से प्रसिद्ध हैं. वि• सं० १५८० (ई० स० १५२३) में इन्होंने लोयाणा का क़िला वन-वाया, जो इस समय जोधपुर राज्य में हैं. वि० सं० १४== (ई॰ स० १४३१ ) वैशाख वदि ५ को आवृ जाते हुए इनका ठहरना पाल-ड़ी मांव के पास हुआ, जहां के ब्राह्मणों को इनके अहलकारों ने उस गांव की चौकीदारी की लागत के वास्ते तंग किया, जिसपर ब्राह्मणी ने गांव के पास वाले लीलाधारी नामक शिवालय में जाकर धरणा दिया अर्थार एक युद्ध ब्राह्मणी, जो दवे कल्लाकी पुत्री और अरोभा चत्रभुज की स्त्री थी, जीवित जल मरने को तथ्यार हुई- यह ख़बर सुनते ही इस धर्म्मीनेष्ट राजा ने स्वयं वहां पहुंच कर उस त्राह्मणी की चिता पर से उतारा श्रीर उस गांव की चौकीदारी मुखाफ करदी इनके दो कुंवर रायसिंह और दृदा थे. त्रि० सं० १५६० ( ई० स० १५३३ ) र्न में इन · का परलोकवास हुआः

महाराव रायसिंह का जन्म वि० सं० १५०० ( ई० स० १५२१ ) पोप बिदि ह को हुआ था. ये उदार प्रकृति के राजा थे. इनकी उदार-ता की बहुत कुछ प्रसिद्धि अवतक चारणों के मुख से सुनने में आती हैं. इन्होंने चारण माला आसिया को करोड़पसाव में खांण गांव दिया,

<sup>ा</sup> उपरोक्त पालडोगाव ( आबू की तलहरी में ) से एक माइल पर बादला नामक उन्हें गाव के एक मीन्दर के बाहर देवी की एक मूर्वि रक्सी हुई है, जिसपर महाराव असेराव ने समय का वि॰ सं० १५८६ (ई० स० १५३२) पीप बिद ७ का लेस है.

जिसमें २०० रहट चलते थे. ऐसे ही पत्ता कलहट को करोड़ पसाव † में माटा-सण् गांव दिया, जो वड़गांव के निकट है और जिसमें ५० रहट चलते थे. मूंता नेण्सी लिखता है, कि "राव रायसिंह ने मेवाड़ और मारवाड़ के राजाओं का बहुत कुछ उपकार किया था." इनके समय में भीनमाल का इलाक़ा जालोरी पठानों के कब्ज़े में था, जिसको अपने आधीन करने की इच्छा से इन्होंने भीनमाल पर चढ़ाई की और उक्त शहर को घेरा उस समय किले के भीतर से एक तीर ऐसा आया, जो इनके बहत्तर को चीरकर बगल में जा लगा और उसीसे इनका देहान्त हुआ. इनकी दग्धिकिया कालंदी गांव में हुई. यह घटना वि० सं० १६०० (ई० स० १५४३) में हुई. इनकी राणी चंपाबाई जोधपुर के महाराव गांगा की बेटी थी

महाराव रायसिंह के देहान्त समय इनके कुंवर उदयसिंह वालक थे, जिससे इन्होंने अपने सर्दारों को बुलाकर यह आज्ञा दी, कि मेरा कुंवर उदयसिंह बालक है, इसलिये मेरे वाद मेरे भाई दूदा को गही पर विठलाना वह मेरे वालक पुत्र का पालन पोपण करेगा। इनकी आज्ञानुसार सर्दारोंने इनके पीछे इनके छोटे माई दूदा को सि-रोही की गही पर विठलाया।

<sup>ं</sup> किवयां को दी हुई बड़ी बख्धिश को लाखपसाव और करोड (कोड ) पमाव कहते हैं, लाग्यपसाव में कई हज़ार के मूल्य के ज़ंबर तथा सिरोपाव और एक गाव बहुधा दिया जाता है और करोडपसाव में इससे बहुत अधिक.

महारात्र दूदी का जन्म वि० सं० १५८० 🕇 ( ई० स० १५२३ ) पौप वदि ६ को हुआ था ये बड़े ही सत्यवत थे ऋौर केवल अपने बड़े भाई की आजा का पालन करने के निमित्त सिरोही की गर्बी पर वैठे थे. इनको राज्य का तनिक भी बाबच न था और ये सदा अपने को अपने भतीजे का सेवक ही मानते रहे तथा अपने पुत्र मानसिंह की अपने पीछे राज्य देने का कभी विचार तक न किया, इतना ही नहीं, किन्त उसको अपने पासतक आने नहीं देते थे इन्होंने १० वर्ष तक राज्य किया श्रोर देहान्त समय सर्दारों को अपने पास बुलाकर यह आज्ञा दी, कि राज्य का हक्दार मेरा पुत्र मानसिंह नहीं, किन्तु मेरे वड़े भाई के पुत्र उदयसिंह हैं, इसवास्ते मेरे वाद सिरोही की गद्दी पर इन्हींको विठलाना. फिर उदयसिंह को अपने पास बुलाकर कहा, कि यदि तुम्हारी इच्छा हो तो भेरे पुत्र मानसिंह को लोहियाला गांव जागीर में देना. वि० सं० १६१० ( ई० स० १५५३ ) में इनका परलो: कवास हुआ और उदयसिंह सिरोहीराज्य के स्वामी हुए.

उदयसिंह ने गद्दी पर वैठते ही मानसिंह को लोहियासा जा-गीर में दे दिया, परन्तु थोड़े ही दिनों वाद इनको लालच यहांतक बढ़ा, कि ये अपने चचा दूदा का सगरा उपकार भुल गये और मानसिंह

<sup>†</sup> जो उपुर के सुप्रधिद्ध मुन्त्री देवीप्रधाद के संग्रह में एक पुरानी इस्ति शिक्षत पुस्तक है, जिसमें कई राज्ञाओं आदि की जन्मकुंडिखां हैं. उसी प्राचीन पुस्तक से महाराव दूदा तथा. मानांभंड के जन्मसनत् उद्भृत किये गये हैं, उनके लिये दूबरा कोई प्रमास्त्र नहीं मिला.

को लोहियांगे से निकाल कर उसकी जागीर छीन लेने का इन्होंने पक्का इरादा कर लिया. एक साल तक तो ये चुपचाप ही रहे, परन्तु पीछे से इन्होंने एक दिन मानर्सिंह पर तुक्का चलाया, जिससे दूसरे राजपूतों ने इनसे अर्ज़ किया, कि उसके वापने तो आपके साथ यहांतक भ-लाई की है, कि अपने पुत्र को राज्य से विमुख रख आपको राज्य दिया भीर मानसिंह भी आपके हुक्म की तामील करनेवाला सेवक है, इस-वास्ते उसके साथ दगा विचारना अच्छा नहीं है। इनके दिखपर उनके कहने का ऊछ भी असर न हुआ और इन्होंने दूसरे साल मानसिंह को लोहियायो से निकाल ही दिया, जिस पर वह मेवाड़ के महाराखा उदयसिंह के पास चला गया महाराणा ने उसको वरकाण बीजेवास की १ ज गांव की जागीर दी। म।न(सेंह ने भी दो चार वार शिकार में व-हादुरी वतलाकर महाराणा को प्रसन्न किया. कितनेक वरसों वाद म-हाराव उदयसिंह को शीतला की वीमारी हुई, जिसकी ख़बर सिरोही से अ।ए हुए एक आदमी ने मानसिंह को दी, उस समय महाराणा उदयसिंह कुंभजगढ़ की तरफ़ शिकार को गये हुए थे उसी वीमारी से इनका देहान्त वि० सं० १६१६ 🕇 (ई० स० १५६२) में हुआ। उस

<sup>ा</sup> जांभपुर के चडवाशी ज्योतिश्यों के यहा के प्राचीन हस्ततिस्तित पंचामों में कहीं कहीं ऐतिहासिन पटनाएं भी मालूम होने पर लिसशी जाती थी, उनमें इनका देहान्तसंबत् १६१६ (ई० स०१।६२) आसोज सुदि ११ को होना लिसा है और इमको मिलीहुई सिरोही की स्यास में ति, सं०१६२० (ई० स०१५६३) लिसा है. इस प्रकार एक वर्ष का फेंतर पड़ताहै.

समय सिरोही के राजपूतों ने सोचा, कि महाराव के पुत्र नहीं है और मानसिंह टूटावत महाराणा उदयसिंह के पास है, इसलिये यदि इनके स्वर्गवास होने का हाल महाराणा को मालूम होज़ावे तो शायद वे मानिसिंह को वही मारडालें और कुंभलगढ़ से आकर सिरोही का राज दवा लेंबे तो देवडों का राज ही चला जावे. इसपर सर्दारों ने मिलकर साहणी जयमल को, जो एक नेक और मरासे का पुरुप था, सब बात सममा कर रात में ही मानसिंह के पास भेजा और महाराव उदयसिंह के देहान्त का हाल दोपहर दिन चढ़े तक प्रकट न होने दिया. जयमल रातभर चला और पहर दिन चढ़ने के पिहले कुंभलगढ़ पर मानसिंह के डेरे पर पहुंचा. इधर दोपहर के बाद महाराव की दम्धिकया हुई, जिसमे निम्नलिखित सात राणियां सती हुई:—

- १ महाराखा उदयिंतह की कुंवरी हरखां ( हरकुंवर वाई ).
- र कूंपा महराजीत की वेटी.
- ३ जगमाल वीरमदेवोत की वेटी.
- ४ भाली.
- ४ पुरवर्षीः
- ६ भटियाणी.
- ७ सरवागीः

इन सात राणियों के अतिरिक्त तीन और राणियां भी सती होना चाहती थीं, परन्तु उनको बड़ी मुशकिल से रोकीं. वे ये हैं:— १ बीकानेरी ( महाराव कल्यासमल की पुत्री ), गर्भवती

२ सिंधल सीहा की वेटी.

३ वाघेली•

जयभन्न कुंभनगढ़ पर पहुंचा उस समय मानसिंह महाराणा उदयसिंह के पास कुंभलगढ़ के क़िले पर था, इसलिये उस (जयमल) ने सारा हाल चीवा सांवतसी से कहा, जो उस समय मानसिंह के डेरे पर था। जयमल फिर वहां से किले पर गया, जिसको देखते ही मान-सिंह समभ गया, कि सिरोही में कुशल नहीं है और किसी वहाने से अपने डेरे चला आया. जयमल ने सब हाल मानसिंह से कहा, जिस-पर उसने चीवा सांवतसी से कहा, कि मैं तो सिरोही जाता हूं और महाराणा का कोई आदमी आवे तो तुम कह देना, कि मानलिंह तो सूत्ररों की भाज (तलाश) में गया है। फिर मानसिंह ५ सवारों के साथ तेज़ी से सिरोही की तरफ चला और पहर रात जाने के पहिले सिरोही के निकट पहुंच कर एक बाग् में ठहरा जयमल ने मानसिंह के आपहुंचने की ख़बर तुरन्त ही राजपूतों को दी. जिसपर उसी समय वे मानसिंह के पास हाज़िर होगये और दूसरे दिन इनकी गदीनशीनी हुई.

उधर महाराणा ने मानसिंह को बुलाया तो चीवा सांवतसी ने कहला मेजा, कि मानसिंह अहेडिये (शिकारगाह) में दो सूअर रह-गये हैं उनके लिये वहां पर गये हैं सो अभी आते ही होंगे. शाम के समय िसरोही के राजपूतों ने सोचा, कि महाराव के पुत्र नहीं है श्रोर मानिसेंह दूदावत महाराखा उदयिसेंह के पास है, इसलिये यदि इनके स्वर्गवास होने का हाल महाराखा को माल्म होजावे तो शायद वे मानिसेंह को वही मारडालें श्रोर कुंभलगढ़ से आकर सिरोही काराज दवा लेंवें तो देवड़ों का राज ही चला जावे. इसपर सर्दारों ने मिलकर साहखी जयमल को, जो एक नेक श्रोर भरासे का पुरुप था, सब बात समभा कर रात में ही मानिसंह के पास भेजा श्रीर महाराव उदयिसंह के देहान्त का हाल दोपहर दिन चढ़े तक प्रकट न होने दिया. जयमल रातभर चला श्रीर पहर दिन चढ़ने के पिहले कुंभलगढ़ पर मानिसंह के डेरे पर पहुंचा. इधर दोपहर के बाद महाराव की दग्धिकथा हुई, जिसमे निम्निलिखित सात राखियां सती हुई:—

- १ महाराखा उदयसिंह की कुंवरी हरलां ( हरकुंवर बाई ).
- २ क्ंपा महराजोत की बेटी.
- ३ जगमाल वीरमदेवोत की वेटी.
- ४ भालीः
- ५ पुरवर्णाः
  - ६ भटियाणी.
  - ७ सरवागीः

इन सात राणियों के अतिरिक्त तीन और राणियां भी सती होना चाहती थीं, परन्तु उनको बड़ी मुशकिल से रोकीं. वे ये हैं:—

- १ बीकानेरी ( महाराव कल्यागामल की पुत्री ), गर्भवती.
- २ सिंधल सीहा की वेटी.
- ३ वाघेलीः

जयमल कुंभलगढ़ पर पहुंचा उस समय मानसिंह महाराणा उदयसिंह के पास कुंभलगढ़ के क़िले पर था, इसलिये उस (जयमल) ने सारा हाल चीवा सांवतसी से कहा, जो उस समय मानसिंह के डेरे पर था जयमल फिर वहां से किले पर गया, जिसको देखते ही मान-सिंह समभ गया, कि सिरोही में कुशल नहीं है ऋौर किसी वहाने से अपने डेरे चला आया. जयमल ने सब हाल मानसिंह से कहा, जिस-पर उसने चीवा सांवतसी से कहा, कि मैं तो सिरोही जाता हूं ऋौर महाराणा का कोई आदमी आवे तो तुम कह देना, कि मानसिंह तो सृत्र्यरों की भाल (तलाश) में गया है. फिर मानसिंह ५ सवारों के साथ तेज़ी से सिरोही की तरफ चला और पहर रात जाने के पहिले सिरोही के निकट पहुंच कर एक वाग् में ठहरा. जयमल ने मानसिंह के आपहुंचने की ख़बर तुरन्त ही राजपूतों को दी. जिसपर उसी 'समय वे मानसिंह के पास हाज़िर होगये और दूसरे दिन इनकी गद्दीनशीनी हुई.

उधर महाराखा ने मानिसिंह को वुलाया तो चीवा सांवतसी ने कहला भेजा, कि मानिसिंह अहेडिये (शिकारगाह ) में दो सूअर रह-गये हैं उनके लिये वहां पर गये हैं सो अभी आते ही होंगे- शाम के वक्त फिर महाराणा ने उसको याद किया उस समय एक शस्स ने यह निवेदन किया, कि मानसिंह पांच सवारों के साथ सिरोही की तरफ भागा हुआ जाता था और मध्याह के समय यहां से १० कास पर मुक्तको मिला था. इसपर महाराखा ने उससे पूछा, कि 'सिरोही जाता था यह वात तुभको कैसे मालूम हुई'? उसने निवेदन किया, कि 'मेरे यहां सिरोही से एक आदमी आया था, जिसने यह खबर दी थी, कि महाराव उदय-सिंह को शीतला निकली है और वीमारी असाध्य हैं। इसपर महा-रागा ने फ़र्माया, कि 'इससे यह पायाजाता है, कि राव उदयसिंह का देहान्त होगया हो। दूसरे दिन महाराणा ने मानसिंह के डेरे पर जो राजपूत थे उनको बुलाया तो देवड़ा जगमाल, जो उनमें मुख्य था, महाराखा के पास हाज़िर हुआ: महाराखा ने उससे पूछा कि मा-नर्तिह क्यों भाग गया ? हम उसका क्या नुकसान करते थे ? जगमाल ने निवेदन किया, कि यह वात तो मानसिंह जाने, इसपर महाराणा ने उसे फर्माया, कि सिरोही के ४ परगने हमको लिख दो. जगगाल ने सोचा, कि यदि में नट जाऊं और ये सिरोही पर फीज भेज दें तो सन हज में नुकसान हो जावेगा. इसिलये उसने निवेदन किया, कि मान-सिंह हुजूर का ही राजपूत है मुभे क्या उज़ू है, चाहे सिरोही का राज्य हज़र स्क्वें चाहे मानसिंह को बरूशें. फिर ४ परगनों के बादत स्क्का बिख दिया गया, इतने में रात बहुत चबी गई, जिस से उसपर दस्त-ज़त न हुए, दूसरे दिन प्रातःकाल जगमाल शुस्त्र वांध तथ्यार होकर

सीख मांगने के लिये महाराणा के पास जा रहा था, इतने में उ-नके ब्रादमी, जो उसको बुलाने के लिये ब्राते थे, मार्ग में ही मिले जगमाल जब महारागा के पास गया तो उन्होंने उसे फ़र्माया, कि रात को ४ परगनों के बाबत जो रुक्का लिखा गया है उस पर दस्तखत कर दो. इसपर जगमाल ने अर्ज़ किया, कि मेरे दिये हुए सिरोही के परगने नहीं जा सकते, क्योंकि मानसिंह और सिरोही के सब सर्दार वहां हैं, यह सुनकर महाराणा ने कहा, कि इस राजपूत ने क्या पेचीदा जवाब दिया है। फिर उसको हुक्म दिया, कि तेरे साथ सिपाही भेजे जाते हैं सो चारों परगनों पर हमारे थाने त्रिठला देना. इस पर जगमाल ने निवेदन किया, कि 'मानसिंह भी हुजूर का राजपूत और रिश्तेदार है। हुजूर ऐसी वात क्यों फ़र्माते हैं ? पुरोहित या किसी भने आदमी को मेरे साथ भिजवादीजिये, ताकि मानसिंह जो उत्तर देगा उसको वह हुजूर को मालूम करदेगा, यह वात महाराखा को भी पसंद आई और उन्होंने अपने पुरोहित को जगमाल के साथ खाना कर दिया. मान-सिंह के साथ के जगमान आदि राजपूत महाराखा के पुरोहित को साथ लेकर सिरोही आये. महाराव मानसिंह ने पुरोहित का बहुत कुछ सत्कार किया और कुछ दिनों वाद इन्होंने एक हाथी और ध घोड़े महाराणा के नज़र करने के लिये अपने आदिमियों के साथ दे पुरो-हित को सिरोही से रवाना किया और पत्र में लिखा, कि चार

परगनों की क्या वात है सिरोही का सारा राज ही दीवाणजी नं का है ऋौर में भी दीवाणजी का ही राजपूत हूं महाराणा उदयसिंह भी, जो सिरोही का कुछ इलाक़ा दवाना चाहते थे, इस पत्र को पढ़कर प्रसन्न हो गये.

महाराव मानिसंह के गद्दी पर चैठने वाद एक दिन महाराव उदयसिंह की माता चंपावाई ने इनसे कहलाया, िक मेरे पुत्र की राणी वीकानेरी के गर्भ है इसलिये यदि कुंवर पैदा हुआ तो तुम गद्दी से ख़ारिज समभे जावोगे. इस पर इनको चहुत कोध चढ़ा और इनके तथा चंपावाई के बीच वेर बंध गया. िकर एक दिन बोलचाल यहां तक बढ़ गई, िक इन्होंने जनाने में जाकर चंपावाई तथा बीकानेरी दोनों को मार डाला. बीकानेरी के पेट से आठ मास का पुत्र निकला, जिसको भी इन्होंने वहीं मार डाला. इनके हाथ से राजपृत और राजा के न करने योग्य महाकलंक का यह काम कोधवश राज्यतृत्व्या के कारण हुआ, जिसका कलंक सदा के लिये इनपर लग गया. यह घटना वि॰ सं॰ १६२० में (ई॰ स॰ १५६३) चैत्र सुदि ६ के दिन हुई.

मूंता नेणसी जिखता है, कि 'महाराव मानसिंह वड़े ज़वरदस्त राजा हुए. इन्होंने वादशाही फोजों से बहुतसी जड़ाइयां जड़ीं. सिरोही

<sup>†</sup> उदयपुर (मेवाड़) के राज्य के खाभी एकलिगजी महादेव और उनके दीवान महाराण्। माने जाते हैं, इसीसे मेवाड़ के राजा 'वीवान' कहसाते हैं.

<sup>🙏</sup> चडु पचान में इस घटना का संबत् १६२० ( ई० स० १५६३ ) चैत्र सुदि ६ लिखा है.

इलाक़े में ( सांतपुर से लगाकर पालगापुर तक ) कोलियों का सेवासा था, जहां के कोली पहिले सिरोही के किसी राजा के तावे नहीं हुए थे, इसलिये इन्होंने एक ही दिन २२ जगह पर फौज भेजी और सब जगह अपना अधिकार जमाकर कोलियों को निकाल दिया और मेवासे में अपने थाने विठला दिये ६ मासतक वहां पर थाने रहे, जिसके बाद सब कोली आकर इनके पैरों में गिरे और इनकी आज्ञा सिर-पर चढ़ाई, जिससे इन्होंने प्रसन्न होकर कोलियों को उनकी ज़मीन पीछी दे दी और अपने थाने वहां से उठालिये.'

इन्होंने अपने प्रधान पंचायण परमार को देवड़ों के लाथ वैर रखने के कारण मरवा डाला था, जिसका भतीजा कला परमार इनकी सेवा में रहता था. उसको भी एक दिन आवृपर चढ़ते समय इन्होंने धमकाया जिसले रात को जब ये भोजन कर रहे थे उस समय उस (कल्ला) ने अचान कक इनपर कटार का वार किया और वह तुरंत ही वहां से भाग गया. कटार लगने वाद एक पहर तक ये जीते रहे, उस समय सरदारों ने इनसे पूछा कि आपके पुत्र नहीं हैं, इसलिये आपके वाद सिरोही की गहीं पर किसको विठलां इसपर इन्होंने कहा, कि मेरे पीछे सुरताण भाणावत † को सिरोही की गहीपर विठलाना फिर थोड़ेही समय बाद इनका परलोक वास होगया यह घटना वि॰ सं॰ १६२८ (ई॰ स॰ १५७१) में हुई॰ इनकी दग्धिकया आव पर अचलेश्वर के प्रसिद्ध मन्दिर के सामने हुई,

<sup>†</sup> भागावत=भाग का पुत्र.

जहां पर इनकी माता धारवाई ने मानेश्वर का मंदिर वनवाया, जिसकी प्रतिष्ठा वि॰ सं॰ १६३४ (ई॰ स॰ १५७७) में हुई. इनके साथ पांच राणियां सती हुई, जिनकी मूर्तियां उक्त मंदिर में बनी हुई हैं. इनकी माता धारवाई ने सिरोही के पास धारावती नामक वावड़ी वनवाई, जो अवतक उसी नाम से प्रसिद्ध है. महाराव मानिसह के उंकारकंवर ना. मक राजकुमारी थी, जिसका विवाह वि॰ सं० १६२४ (ई॰ स० १५६०) आपाइ विद १२ को जोधपुर के महाराव चंद्रसेन के साथ हुआ था और दूसरी का विवाह मेवाड़ के महाराखा प्रतापसिंह के भाई जगमाल से हुआ था.

महाराव मानसिंह स्वभाव के वड़े ही कोधी थे और कुछ होने की दशा में इनको कुछ भी विचार नहीं रहता था जिससे चाहे सो कर बैठते थे.

## प्रकरगा पांचवां.

## महाराव सुरतान †.

## महाराव मानसिंह की इच्छानुसार सदीरों ने महाराव सुरतान

† महाराव मानसिंह तथा सुरताण का परस्पर क्या सम्बन्ध था, यह नीचे लिसेहुए बगरुक्ष मे नतलाया गया है —

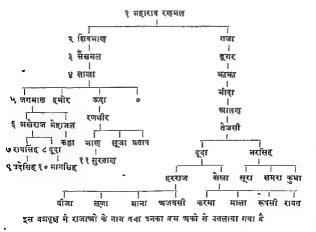

को वि॰ सं॰ १६२८ † (ई॰ स॰ १५७१) में सिरोही की गही पर विटल्लाया उस समय इनकी अवस्था केवल १२ ‡ वर्ष की थी और महारित मानसिंह की राणी वाहड्मेरी के गर्भ था, जिससे राज्य में वैसा ही आपस का भगड़ा फिर खड़ा होने की संभावना रही जैसा कि

† महाराव सुरताय की गरीनकी नी वि० स० १६२८ (ई० स० १५७१) में हैं ता कितनीक स्थातों में लिया है और कितनीक में वि० सं० १६२२ (ई० स० १५६५) में होना लिया है. अवतक पहुत तकाश करने पर भी वि० सं० १६२२ और १६२८ के गंच का कोई लेख हमको नहीं मिला, जिससे इसका ठीक ठीक निर्णय नहीं होसका, परन्तु हमारी राय में इनकी गरीनकी नी वि० स० १६२८ (ई० स० १५७१) में होना ही दुरुस्त है.

‡ सिरोही की एक स्थात में इनका जन्म नि० सं० १६१६ ( ई० स० १५५९) में होना छिटा। है, जो सत्य भासता है, क्योंकि उद्यपुर के दधवाड़िया चारण रंगराज ने, जिसको मेनाइ के महाराणा जगत्तिह ने महाराज अरोराज की नात्रालियों के समय सिरोही भेगा था, नि० सं० १७०७ ( ई० स० १६५० ) में महाराज खटाराज की प्रसंसा के कुछ उद बनाय, जिनमें ग्रार- एव सुरताज का ५१ वर्ष जीना लिखा है:—

भाषारे कियो भारध भयान, मारे कई हिन्दू मुसडमान । शिकोद कर्मध सामां चढाय, जह राय दवांणी किय पाय ॥ दताया सेत से निरद दीध, कई सोड प्रवादा अशा कीय । एकायन यरस जीव्यो अगाड, जीतो निज वावन महाराड़ ॥ पाळिआ लाड़ कवियां अपार, सासण चोरासी दिया सार । (सोड-सुरतान. प्रवाड़ा=काम. अनाड्=बीर )॥

3

. इत (सुरतात) का खरीवास वि० सं० १६६७ (ई० स० १६१०) में हुआ, अतस्व इनेंद्रा जन्म वि० स० (१६६७–५१=)१६१६ (ई० स० १४५६) में होना निश्चित होता हैं। महाराव मानसिंह के समय हुआ था और वाहड़मेरी के पुत्र होते ही उस फसाद की जड़ जम गई, जिससे वाहड़मेरी अपने पुत्र को लेकर अपने पीहर इस अभिप्राय से चली गई, कि मेरे पुत्र का कल्याण सि-रोही में न रहने से ही होगा महाराव सुरतान गद्दीनशीन हुए, उस समय के पहिले से ही राज का काम देवड़ा वीजा † (वजा) हर-राजोत करता था उसने देखा, कि यदि महाराव सुरतान को खारिज कर महाराव मानसिंह के वालक पुत्र का गदी पर विठलाया जावे ता राज का सारा काम मेरे ही अधिकार में रह जायगा इस विचार से उसने इंगरावत देवड़ों को अपने पच में लेकर महाराव सुरतान को मारडालने या इनसे राज्य छीनने का प्रयंच रचा और राज का सब काम अपनी इच्छानुमार करने लगा. महाराव का चचा सृजा रखधी-रोत वहादुर राजपूत था और अपने पास अच्छे अच्छे घोड़े तथा मरने मारनेवाले राजपूत ख्या करता था, जिससे देवड़ा बीजा उससे ज-लता था. बीजाने सोचा, कि महाराव सुरतान से राज्य छीनकर महा-राय मानसिंह के कुंबर को गद्दी पर विठलाने मे जबतक सृजा ज़ि-न्दा है तब तक सफलता न होगी, इसालिये पहिले उसको मारने का उपाय करना चाहिये. इस काम को करने के लिये उसने अपने पत्त-वालो ( डंगरावतों ) से कहा. जिन्होने उसके विरुद्ध राय दी, परन्तु

<sup>ि</sup>टाउ। वीला का महाराव सुरतान से क्वा सम्प्रन्य या, यह उपर ( ए० २८७ मे ) दिप हुए प्रशत्नुक्ष म त्वष्ट नतलाया गया है

उसने उनका कहना न मानकर एक दिन मोका पाकर अपने चचेरे भाई रावत सेखावत की मारफ़त सूजा के मकान पर राजपृत भेज उ-सको मरवा डाला, फिर उसकी जागीर पर जाकर बीजा ने उसका सारा माल असवाव तथा घोड़े छीन लिये. सूजाकी खी ने अपने पुत्र पृथ्वी-राज और स्यामदास को एक खड़े में छिपाकर घचालिया और उनको लेकर वह आयू की तरफ़ चली गई. सूजा का पुत्र माला उस (बीजा) के साथ की लड़ाई में मारा गया था.

सृजा को मारने वाद बीजा ने महाराव मानिसंह के कुंबर को वाहड़मेर से बुजाया और उसके आने की ख़बर पाकर वह उसकी पे- श्वाई करने को गया, तब महाराव को निश्चय होगया, कि अब बीजा मुक्तको भी मारडाजने का यस्न करेगा, इसजिये ये शिकार के वहाने सिरोही से चलकर रामसेण को चलेगये और इनके चचा सूजा की श्ली आई.

देवड़ा वीजा ने महाराव मानसिंह के पुत्र की पेश्वाई कर उसकी अपनी गोद में जिया ऐसे में देवइच्छा से वह वालक एकाएक मर गया, जिसपर निराश होकर वह (वीजा) पीछा जौटा और सिरोही की गद्दी पर वैठने का उद्योग करने जगा उसने देवड़ा सुरा व समरा से, ओ ड्गरोत देवड़ा तेजिसह के पुत्र नरसिंह के वेटे थे, कहा कि सुभको सिरोही की गद्दी पर विठजादो और उनको वहुत कुछ समस्ताया, लेकिन उन्होंने अपनी कुलमर्यादा से न हटकर यही जवाव दिया, कि

महाराव लाखा के वंश में अभी तो वीस आदमी मौजूद हैं, जहांतक उनके वंश का एक वरस का लड़का भी विद्यमान होगा, तवतक तुम सिरोही की गद्दी पर नहीं बैठ सकते इसपर बीजा के साथ उनका विगाड़ होगया और वह (बीजा) अपनी इच्छानुसार सिरोही की गद्दी पर बैठ ही गया, जिससे वे नाराज़ होकर सिरोही से चले गथे.

वीजा ने सिरोही की गद्दी पर वैठकर 8 महीने तक वहां का राज्य किया. जब यह वृत्तान्त उदयपुर के प्रसिद्ध महाराखा प्रतापिसंह को माल्म हुआ तब उन्होंने देवड़ा कल्ला को, जो महाराव जगमाल के छोटे पुत्र मेहाजल का वेटा और उदयपुर का भानजा था, फीज देकर सिरोही पर भेजा और वहा की गद्दी पर विठला दिया, जिससे वीजा भागकर ईंडर चला गया।

देवड़ा कल्ला सिरोही का राव हुआ, परन्तु जैसे महाराव सुरतान की गद्दीनशीनी के समय देवड़ा बीजा ज़वरदस्त बनकर राज्य का काम अपनी इच्छानुसार करने लगा वैसे ही इस (कक्का) के वक्त में चीवा ' खींवा भारमलोत ने राज्य का सब काम अपने हाथ में रक्खा देवड़ा समरा, सूरा और देवड़ा हरराज (जो डुंगरावत तेजसी का पोता और देवड़ा सूरा का चचेरा भाई था) राव कल्ला के पास चले गये, लेकिन वे इससे प्रसन्न न रहे. इसके वक्त में चीवों का ज़ोर यहांतक वढ़ गया,

<sup>ां</sup> चीन भी रेवड़ों की एक झारता है, ऐमा मृता नेखसी लिखता है. पिहले सिरोही राज्य में कई गाव चीवों के दें, जो सन इस समय पालनपुर राज्य में हैं,

कि वे दूसरे सर्दारों को तुच्छ समभने तथा उनका द्वेप करने लगे. एक दिन राव कल्ला तो दर्बार से उठ गया और देवड़ा समरा, मुरा व हरराज जाजम पर वैठे हुए थे इनको देखकर चीवा पाता ने फ़रीश्से कहा कि 'जा जाजम उठा ला.' फ़रीश वहां गया उस समय देवड़ा समरा, सूरा व हरराज उसपर चैठे हुए थे, जिससे वह चुपचाप लौट श्राया. फिर चीवा पाता ने उससे पूछा, कि जाजम क्यों नहीं लाया ?इसपर उसने उत्तर दिया कि ठाकुर समरा, सूरा श्रीर हर-राज उस पर बेठे हुए हैं। इसपर उसने कुछ होकर फ़रीश से कहा कि क्या वे तेरे वाप लगते हैं ? जा जाजम उठा ला. ये शब्द सुनने वाद वह पीझा वहां पर गया तो उन सर्दारों ने ही उससे पूछा कि क्या चीवा पाता जाजम मंगवाता है ? फ़रीश ने कहा कि हां इस पर वे उस जाजम पर से उठ गये और इतना ही बोले कि 'ईश्वर ने चाहा तो अब हम राव कल्ला की जाजम पर ही न वैठेंगे.' उसी वक्त से वे महाराव सुरतान को फिर सिरोही की गद्दी पर विठलाने के उद्योग में लगे. उन्होंने महाराव के पास रामसेगा जाकर इनके राजतिलक निकाला और अपनी तरफ से इन्हींको सिरोहीराज्य के स्वामी समभाने लगे। अब उन्होंने बीजा को अपने पच में लेना चाहा, जो उस वक्त ईडर के रात्र के पास था अोर उसको पीछा महारात्र सुरतान के पास बुलायाः वीजा ईडर से मदद लेकर सिरोत्रां गांव में होता हुआ रोह में पहुंचा तव फोज के साथ उसके आने का हाल राव कल्ला तथा चीवा खींदा की मालूम हुआ, जिसपर उन्होंने तुरंत ही देवडा रावत हांमावत को ५०० सवारों के साथ गिरवर की घाटी के नाके पर वीजा को रोकने के लिये भेजा. रावत हांमावत मालगांम में आ ठहरा इतने में वीजा वरमाण में पहुंचा उस वक्त बीजा के साथ १५० सवार थे. वरमाण से १ कोस पर उनकी लड़ाई हुई, जिसमें वीजा की जीत हुई और रावत के ४० आदमी मारे गये, ६० घायल हुए और वह ( रावत ) खयं ज़रूमी हुआ, वीजा की तरफ का केवल १ आदमी मारा गया इस लड़ाई में विजय पाकर वीजा रामसेण जाकर महाराव सुरतान के पास उपस्थित हुआ और अपने अपराध की उसने चमा मांगी उसके आने से महाराव सुरतान का फिर ज़ोर वढ़ा अब इन्होंने सोचा, कि राव कल्ला तो सिरोही का मालिक है ऋोर उसके पास फौज बहुत है इसलिये उससे लड़कर राज्य छीनने में बड़ी फौज की आवश्यका होगी। इसपर वीजा ने यह राय दी, कि जालोर का मालिक मलिकखां यदि अपना सहायक वनजावे तो श्रपना इरादा पार पड़ सकता है। महाराव सुरतान को भी उसकी यह राय पसंद हुई और मलिकलां के पास आदमी भेजकर कहलाया, कि अगर आप हमारी मदद करें तो रु० १०००००) इस आपको देंगे, जि-सपर मलिकखां ने यही उत्तर दिया, कि एक लाख रुपयों के लिये में अपने भाई वन्धुओं को मरवाना नहीं चाहता, यदि सिरोही के ध परगने सियाणा, वड़गांव, लोहियाणा ऋौर डोडियाल देना स्वीकार करो तो में आपकी मदद करने को तय्यार हुं कितनेक सरदारों की यह राय हुई, कि ये परगने दे दिये जानें. दूसरों ने यह कहा किये परगने दे देना तो अबच्छा नहीं, इसपर वीजा ने कहा, कि मिलकलां ये परगने मुफ्त में लेना नहीं चाहता, किन्तु अपना सिर टे-कर मांगता है, इस वास्ते उनके देने में कुछ हानि नहीं है. वीजा की यह राय महाराव सुरतान को भी पसंद हुई ख्रोर चारों परगने मिलि कखां को देना स्वीकार किया, जिसपर वह १५०० सवार लेकर महा-राव सुरतान से आमिला। यह ख़बर पाते ही राव कक्षा ४००० फौज लेकर कालंद्री में आया और वहां पर मोरचेवंदी कर बैठा, जिसकी ख़बर महाराव सुरतान के पास पहुंची उस समग्र इनके पास भी ३००० फीज इकट्टी हो चुकी थी. महाराव ( सुरतान ) ने कालंद्री पर चढाई कर राव कल्ला से खड़ना चाहा, परन्तु देवड़ा समरा, सूरा, वीजा आदि को, जो दूरदर्शी श्रीर वीर राजपृत थे, महाराव की राय पसंद न हुई, जिससे उन्होंने निवेदन किया, कि अपने कालंडी से क्या प्रयोजन है, अपने को तो सीधा सिरोही पर जाना चाहिये। यदि राव कल्ला को ल-इना स्वीकार होगा तो वह स्वयं जड़ने को चला आवेगा महाराव ने भी इस कथन को स्वीकार किया फिर फौज के तीन टुकड़े कर सिरोही की तरफ भेजे कालंद्री से एक कोस पर राव कल्ला ने आकर उनका रास्ता रोक निया, जिससे वहां पर लड़ाई हुई. उसमें महाराव सुरतान की जीत हुई और राव कल्ला भाग निकला, महाराव की तरफ के वीस आदमी मारे गये, जिनमें देवड़ा सूरा नरसिंहोत ( जो देवड़ा समरा का भाई था) मुख्य था, राव कल्ला की तरफ़ के वहुतसे राजपूत मारे गये, जिनमें मुख्य चीवा पाता, सीसोदिया मुकुंददास, सीसोदिया दलपत और सीसोदिया श्यामदास थे इस लड़ाई में विजय पाने के बाद महाराव सुरतान सिरोही आकर दूसरी वार वहां की गद्दी पर बैठे, इस वक्त इनकी अवस्था १५ वर्ष के क़रीव थी राव कल्ला का ज़नाना सिरोही में था, जिसको इन्होंने हिफाज़त व इज्ज़त के साथ जहां राव कल्लाथा वहां पहुं-चा दिया कल्लाके वंश्ज गोडवाड़ में वीसलपुर, वांकली और कोरटा में रहे

देवड़ा बीजा फिर सिरोही का मुसाहिव वना और उसने फिर श्र<mark>पना ढंग पहिले</mark>कासा ही इस्तितयार करना शुरू किया. थोड़े ही समय में वह फिर ज़वरदस्त वनगया, जिससे महाराव उससे अप्रसन्न रहने लगे. इन्हीं दिनों महाराव का विवाह वाहड़मेर हुआ था और राणी बाहड्मेरी भी, सिरोही में थी उसने बीजा का यह इंग देख म-हाराव से निवेदन किया, कि सिरोही के राजा आप हैं या वीजा ? इ-न्होंने उत्तर दिया कि सिरोही का राजा तो मैं हूं परन्तु वीजा को यहां से निकाले विना मेरा काम चलना कठिन है और उसके लिये अच्छे राजपृत चाहियें, जो अभी मेरे पास नहीं हैं, महाराव का यह कथन सुनकर वा-हड़मेरी ने, जो एक बुद्धिमान और वीरप्रकृति की स्त्री थी, उत्तर दिया, कि यदि पेटभर खाने को दोगे तो राजपूत बहुत मिल जायेंगे. इस पर महारात्र ने वाहडुमेरी की सलाह से २० अच्छे राजपृत वाहडुमेर से वुलाकर श्रपने पास रक्खे, जिससे वीजा का ज़ोर कम होता गया. स्वयं

वीजा के दो छोटे भाई ल्ंगा व माना, जो वहादुर राजपूत थे, अपने भाई का पच छोड़कर महाराव की सेवा में आ रहे. इस प्रकार दिनों दिन वीज का पच निर्वल होता गया और थोड़े समय वाद वह सिरोही से निकाला जाने पर अपनी जागीर में जा रहा, परन्तु उसकी खटपट करने की आदत वैसी ही बनी रही.

इन दिनों में बीकानेर के महाराव रायसिंह सोरठ को जात हुए सिरोही के सभीप पहुंचे तो महाराव सुरतान ने उनका आतिथ किया और उन्होंने भी इनकी बहुत कुछ इज्ज़त की. खटपटी स्वभाव का देवड़ा बीजा भी बहुत से आदमी साथ लेकर महाराव से मिला और वडी लाचारी के साथ अपना पच लेने की उनसे प्रार्थना की और यहांतक लालच दिया, कि यदि मुफ्तको सिरोही का राज्य मिलजावे तो मैं आधा राज्य वादशाह अकवर के नज़र कर दूं, परन्तु महाराव ने उसका कहना न माना, क्योंकि वे यह वात भलीभांति जानते थे, कि उसका सिरोही राल्य पर कुछ भी हक नहीं है, तो भी ऋाधा राज्य वादशाह को दिलवाकर अपनी खेररुवाही वतलाना उन्हें भी इप्ट था, जिससे उन्होंने महारात्र सुरतान से कहा, कि यदि आप अपना आधा राज्य वादशाह को देदेवें तो वीजा की तरफ़ का खटका ही दूर कर दूं महाराव ने इसे स्वीकार किया जिससे उन्होंने वीजा को सिरोही-राज्य के वाहर निकाल दिया और जो ऋाधा राज्य वादशाह को दिया था उसके प्रवन्थ के लिये ५०० सवारों सहित राठोड़ मदना पातावत

को नियतकर वे सोरठ को चले गये. फिर उन्होंने वादशाह अकवर के नाम इस आश्य की अर्ज़ी लिखी कि 'सिरोही के राव सुरतान को उसके रिश्तेदार बीजा ने ऐसा तंग किया, कि उसने मुक्तसे मिल-कर अपने राज्य का आधा हिस्सा हुजूर के नज़र करना स्त्रीकार किया, जिसपर मैंने बीजा (हरराजोत) को निकाल कर सिरोही का आधा राज्य जो शाही खालिसे में आया उसपर थाने के तौर अपने साथ के ५०० आदमी छोड़ आया हूं, आगे जैसी हुजूर की इच्छा.' इस अर्ज़ी के , पहुंचने पर बादशाह के दीवान और बख्शी आदि सिरोही के आधे राज्य की व्यवस्था करने लगे.

अव सिरोही राज्य पर एक नई आपत्ति आपड़ी, जिसका वर्शन किया जाता हैं:—

वि० सं० १६२० (ई० स० १५७१) फाल्गुन सुदि १५ को मे-वाड़ के महाराणा उदयसिंह का देहान्त उदयपुर से = कोस पश्चिम में गोगूंदा गांव में हुआ। महाराणा के ज्येष्ट पुत्र प्रसिद्ध वीर प्रतापितंह थे और छोटे वहुतसे थे। महाराणी भटियाणी के उत्तर महाराणा का प्रेम विशेष होने के कारण उन्होंने अपने राज्य की विगड़ी हुई दशा में भी ज्येष्ट पुत्र प्रतापितंह को राज्य न देना और भटियाणी के पुत्र जगमाल को छोटा होने पर भी अपने पीछे मेवाड़राज्य का मा-लिक वनाना चाहा और उसके लिये सव प्रवन्ध कर दिया, परन्तु उनका देहान्त होने पर सरदारों ने सोचा, कि वादशाह अकवर जैसा

प्रवत शत्रु मेवाडु के महत्वको नष्ट करना चाहता है, चित्तोड़ का प्र-सिद्ध क़िला छूट गया है ऋौर नवीन राजधानी उदयपुर पर भी वाट-शाही अधिकार है, ऐसे विपत्ति के समय में प्रतापतिंह जैसे वीर श्रीर हकदार को राज्य से विमुख कर जगमाल को गई। पर विठलाने से मेबाड़ की और भी बर्बादी होगी। इस विचार से सरदारों ने महाराणा की इच्छा के विरुद्ध उनके बड़े कुंबर प्रतापिसिंह को ही गदी पर विठ-लाया, जिससे जगमाल नाराज़ होकर जहाजपुर चला गया और वहां से बादशाह की सेवा में जा रहा बादशाह को मेवाड़वालों के गौरव को नष्ट करने के लिये उनमें आपस की फृट फैलाना इष्ट था, इसिबये जगः माल को जागीर देने का विचार हो ही रहा था, इतने में महाराव रा-यसिंह की उपर्युक्त अर्ज़ी बादशाह की सेवा में पहुंची, जिसपर दीवान न्त्रोर वरुशी ने प्रार्थना की, कि 'सीसे।दिया जगमाल की शादी सिरोही के राव मानसिंह की पुत्री से हुई है, सिरोही के सुल्क से वह परिचित भी है और उसके लिये अर्ज़ भी कराता है. इस परवादशाह ने फुर्माया कि जगमान राखा का वेटा है और नायक है, इसनिये सिरोही का आधा राज्य उसी को वख्शा जावे. फिर जगमाल शाही हुक्म ।त्तिसवाकर सिरोही आया तो महाराव सुरतान ने अपना आधा राज्य उसके सुपुर्द कर दिया. वीजा देवड़ा भी सिरोही का आधा राज्य पाने की उ-म्मेद में वादशाह के पास गया था, परन्तु देहली में उसकी दालन गली तव सीसोदिया जगमान सेमेलकरवह उसके साथ सिरोही चला श्रायाः

अब एक मिआन में दो तलवार की नांई सिरोही में दो राजा रहने लगे. महाराव सुरतान तो राजमहत्तों में रहते थे और जगमाल दूसरे मकानों में पहिल्ले इन दोनों के वीच किसी प्रकार का वैरभाव न था, परन्तु जगमाल की स्त्री को वैर की अ।ग सुलगाने की बुद्धि सूमी और उसपर फूस डालने का काम वीजा ने किया। एक दिन जगमाल को उसकी स्त्री ने कहा, कि मेरे सामने मेरे वाप के रहने के महलों में दूसरे रहें, यह मुक्तते सहन नहीं हो सकता. इसपर जगमाल ने महा-राव सुरतान के रहने के महलों पर अपना अधिकार जमाना चाहा, जिससे दोनों के बीच बैरभाव खड़ा होगया, जिसको बीजा अपनी हि-कमतञ्जमली से बढ़ाता गया। एक दिन महारात्र सुरतान कहीं गये हुए थे, ऐसे अवसर पर जगमाल और वीजा ने उनके महलों पर हम-ला कर दिया, परन्तु उस समय सोलंकी सांगा, चारण आसिआ दूदा त्रौर कितने ही दूसरे राजपूतों ने, जो वहां पर थे, ऐसी बहादुरी के साथ उनका सामना किया, कि जगमाल राजमहलों पर अधिकार न कर सका और वड़ी शर्मिंदगी के साथ उसको वहां से लाटना पड़ा. अव जगमाल ने देखा, कि महाराव के आते ही सिरोही छोड़ना पड़ेगा, इसिलये वह वीजा को साथ लेकर पहिले ही वहां से चल धरा और वाद-शाह अकवर केपास पहुंचकर प्रार्थी हुआ तो वादशाह ने उसकी मदद के वास्ते महाराव रायसिंह चंद्रसेनोत (जोधपुर के महाराव चंद्रसेन का तीसरा पुत्र) और दांतीबाड़ा के मालिक कोलीसिंह की मातहती में सिरोही

पर अपनी फौज भेजी. जगमाल के शाही फौज के साथ आने की ख़बर पाकर महाराव सुरतानं ने सिरोही छोड़ आवृ पर रहना इस विचार से स्वीकार किया, कि वहां पर रहकर लड़ने में विजय की संभावना विशेष हैं. जगमाल ने सिरोही पर अपना अधिकार जमा लिया और वह राजमहलों में रहने लगा. फिर उसने शाही फौज की सहायता से लड़ाई कर आबृ का किला भी महाराव से छीनना चाहा और उसके लिये फीज के साथ आवृ की तरफ़ कूच किया. उधर महाराव सुरतान भी उसका सामना करने को आये और उसकी फौज से २ कोस पर अच्छे मौके की जगह में टहरे. जगमाल की सहायक फौज ने महाराव पर हमला करने में हार होने की संभावना देखकर यह सोचा, कि पहिले सर्दारों के ठिकानों पर हमला किया जावे तो सर्दार लोग अपने अपने ठिकानों. की रचा करने के लिये महाराव को छोड़कर चले जायेंगे, उस वक्त इन पर हम-ला करेंगे तो सहज में जीत जायेंगे. यह राय सबको पसंद हुई श्रीर देवड़ा वीजा हरराजोत, राठौड़ खींवा मांडणोत ऋादि को कई मुसल्मा न सिपाहियों के साथ परगना भीतरट पर भेजना निश्चय हुआ, इस पर देवड़ा बीजा ने सीसोदिया जगमाल तथा राठौड़ रायसिंह से कहा, कि सुरतान वड़े ही वीर पुरुष हैं और में इनकी युद्धकुश्**लता** से परि चित हं. आप मुक्तको अलग करना चाहते हैं तो में भीतरट पर जाने को तय्यार हूं, परन्तु जिस वक्त महाराव आपपर हमला करें उस वक् सावधान रहना. इस पर राठौड़ों ने ताने के तौर पर कहा, कि जहां पर मुर्ग नहीं होता वहां तो सदा रात ही रहती होगी, यह सुनकर वीजा लिजत होगया खोर भीतरट की तरफ़ लाचार उसकी जाना पड़ा-

इधर महाराव सुरतान ने देवड़ा समरा को ख़बर दी, कि वीजा फीज के साथ परगने भीतरट की तरफ गया है, जिसपर उसने यही राय दी, कि अब देरी करने का वक्त नहीं है। गांम दताणी में सीसोदिया जगमाल और राव † रायसिंह का डेरा है, उनपर एक दम हमला कर देना चाहिये वि॰ सं॰ १६४० (ई० स० १५८३ ) कार्तिक सुदि ११ के दिन देवड़ा समरा की राय के अनुसार महाराव सुरतान ने नक्कारा वजाते हुए उनपर हमला कर दिया. वड़ी देर तक लड़ाई होती रही, जिसमें महाराव सुरतान की वीरता देखकर सामनेवाले भी चिकत होगरे अन्त में सीसोदियों तथा राठाड़ों ने पीछे पैर दिये श्रोर फतह का फंडा महाराव के हाथ रहा. इस लड़ाई में सीसोदिया जगमाल, राय रायसिंह चन्द्रसेनोत तथा कोलीसिंह दांतीय।डायाला तीनों मुखिये काम आये और उनके साथ के बहुतसे आदमी मारे गये राव राय-सिंह के जो राजपूत मारे गये उनमें मुख्य राठोड़ गोपालदास किस-नदासोत गांगावत, राठोड़ सार्ख महेसोत कूंपावत, राठोड़ पूरणमल मांडुणोत कृंपावत, राठोडु कृंणकरण सुरताणोत गांगावत, राठोडु केसोदास

<sup>†</sup> वादशाह श्रकवर ने वि० स॰ १६३६ (ई० स० १५८२) में जोधपुर के महाराव चंद्रसेन के तीसरे पुत्र रायसिंह को 'राव' की पदवी दी और सोजत का इलाका उसको जागीर में दिया था.

ईसरदासोत, पाइहार गोरा राघवोत, पाइहार भाग अभावत, देवा उदा-वत, वारहट ईसर, मांगलिया किसना, मांगलिया गोपाल भोजावत, धांधू खेतसी, भाटी कान अवावत, राठौड़ खींवा रायसलोत, चौहान सेखा भांभगोत, सेहलोत वाला, पंचोली भाग अभावत आदि थें गं

वादशाह अकवर की भेजी हुई सेना की बुरी तरह हार हुई जीर थोड़े ही आदमी भागकर बचने पाये, महाराव रागिसंह का नक्क़ारा में, शस्त्र, घोड़े तथा सामान, ऐसे ही सीसोदिया जगमाल आदि का सब सामान महाराव सुरतान के हाथ लगा इस लड़ाई में महाराव सुरतान की फोंज के थोड़े ही राजपूत मारे गये, जिनमें मुख्य देवड़ा समरा नरिसंहोत था. जवमहाराव सुरतान ने खेत सम्भाला, उस समय प्रसिद्ध चारण किव आढ़ा दुरसा को, जो राव रागिसंह के साथ था, ज़ब्मी हुआ पाया महाराव के साथ के एक राजपूत ने उस-

<sup>ो</sup> ये नाम मूंता नेस्ता की स्थात से बढ़ुत किये गये हैं. जोषपुर की स्थात की हस्तिनितित प्राचीन पुस्तक की (जो 4 जिल्हों में पूर्य हुई है) पहिली जिल्ह में केवल राव रायसिंह के साथके ३२ प्रसिद्ध पुरुषों की नाभावली हो है, जो इस ढ़हाई में मारे गये थे, उक्त पुस्तक मे यह भी लिखा है, कि सीसोदिया जगमाल के माथ के २५ राजपूत तथा हांतीवाहा के कोलांकिय के १५ फ़ाइमी मारे गये. दूसरे भी कितने ही मारे गये और घायल हुए, परन्तु उनकी संस्था माइम नहीं हुई.

<sup>‡</sup> यह नक्कारा भवतक सिरोही से रक्खा हुआ है. जोधपुर के महाराजा सूरसिंह के समय इस नक्कारे तथा राज राजधिंह के दुसरे सामान को, जो महाराज सुरतान ने छीना था, पीछा देने का बन्त किया गया था, परन्तु उसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई.

को देखकर कहा, कि इस सर्दार को भी दूध पिलाना (मारडालना) चाहिये इस पर दुरसा ने कहा, कि मैं राजधूत नहीं, किन्तु चारखं हूं, राजधूतों को मेरा मारना उचित नहीं है इस पर महाराव ने कहा, कि यदि तुम चारख हो तो इस समरा देवड़ा की तारीफ़ में, जो अभी मारा गया है, कोई दोहा कहो इस पर उसने तत्त्वण यह दोहा कहा:—

धर रावां जश ढूंगरां, ब्रद पोतां सत्र हाण । समरे मरण सुधारियो, चहु थोकां चहुत्राख ॥ १ ॥

भावार्थ-समरा ने चारों तरह से अपना मरण सुधारा अर्थात् महाराव के राज्य की रचा की, डूंगरों ( पहाड़ों ) की तारीफ़ कर-वाई (जिनमें रहकर जड़ाई की), अपने वंशजों को सन्मान दिलाया (कि उनका पूर्वज ऐसा वीरपुरुप हुआ) और शत्रुओं को हानि पहुंचाई

यह दोहा सुनते ही महाराव वहुत ही प्रसन्न हुए श्रोर उसकी यहांतक कृदर की, कि उसको पालकी में विठला कर अपने साथ लेगये श्रोर उसके घावों का इलाज करवाया फिर उसके श्राराम होने पर उसको अपना पोलपान बनाकर श्रच्छी जागीर ‡ दी

<sup>्</sup>रै महाराव सुरतान ने आहा हुरसा को पेसुआ तथा साल गाव आगीर ने दियेथे, फिर उक्तरो जासर तथा उड गाव जागीर में मिले. हुरसा की वीररस की कविता रापप्ताने में प्रहुत प्रसिद्ध है. उसकी कविता से प्रसन्न होकर जोधपुर तथा बदयपुर के राजानों ने उसके तथा उमके पुत्रा को कई गाव टिये और उनका बहुत कुछ सम्मान किया. हुरसा बीरमकृति का पुरुष

इस लड़ाई में विजय पाने से महाराव सुरतान की वीरता की बहुत कुछ प्रसिद्धि हुई, क्योंकि यह विजय केवल इनकी वीरता से ही प्राप्त हुई थी.

सीसोदिया जगमाल के मारेजाने के कारण सिरोहीराज्य पर से सीसोदियों का अधिकार तो उठगया, परन्तु वीजा हरराजोत को महाराव सुरतान से पूर्ण द्वेष बना रहा, जिससे वह फिर बादशाह अ कवर के पास पहुंचा और सिरोही का राज्य प्राप्त करने का उद्योग क रने लगा वादशाह भी राव रायसिंह ज्ञादि के मारेजाने क्रीर क्र-पनी सेना के भाग अपने के कारण महारात्र से अप्रसन्न हो रहा था, जिससे उसने जोधपुर के मोटे राजा उदयसिंह को राव रायसिंह का बदला लेने को फौज के साथ सिरोही पर भेजा और जामवेग को उनके साथ कर दियां, बीजा भी इनके साथ खोट आया, इन्होने आन कर देश को लूटना शुरू किया. महाराव सुरतान सिरोही छोड़कर आयू पर चले गये. मोटे राजा ने वि॰ सं॰ १६४४ ( ई॰ स॰ १५८४) फाग्रुन सुदि ५ को नीतोरा गांव को लूटा और एक मास तक सारी फौज सहित वे वहीं रहे, परन्तु ब्रावृ पर चढ़कर महारात्र से लड़ने में

या. वि० स० १६४३ ( ई० स० १५८६ ) में जोघपुर के मोटे राजा ददयसिंह ने चारणों से श्रमसन्न होकर उनके कुछ गांव छांन छिये, जिसपर बहुवसे पारण वागा (खुदकज्ञी) करके मरमिटे एस समय आडा दुरसा ने भी अपने गर्छ में छुरी मारी थी. दुरसा के बराज आडा श्रोपा की ईश्वरमिक की कविवा वर्डी ही सरछ और नैसिंग्ड सौन्दर्ययुक्त मिखती है

सब प्रकार हानि देखकर उन्होंने सोचा, कि अब किसी प्रकार अपनी वात र-खनी चाहिये. इसपर उन्होंने दगा करना चाहा और आपस में सुलह करने के वहाने से वगडी के ठाकुर राठौड़ वैरसल पृथीराजोत की मार्फ़त किसी प्रकार का छल कपट न करने का वचन दिलाकर महाराव की तरफ़ के देवड़ा सांव-तसी सुरावत, देवड़ा पत्ता सूरावत, राड्वरा हंमीर कुंभावत, राड्वरा बीदा सिकरावत, चीवा जेता तथा देवडा सांवतसी को अपने पास बुलाया और उनको धोखे से राम रतनसीहोत के हाथ से मरवा डाला राठौड़ वैरसल अपना वचन भंग होने के कारण वहुत ही विगड़ा और उसने मोटे राजा के डेरे परजाकर उनके सामने राम रतनसीहोत को मारा फिर वह भी अपने ही हाथ से कटार खाकर मर गया, जिसका स्मारकचिन्ह ( चवृतरा ) नीतोरा गांव में वना है. इस प्रकार उनका उद्योग निष्फ-ल होने पर देवड़ा वीजा वास्थानजी की तरफ़ से आयु पर चढ़ने के इरादेसे जामवेग आदि को सेना सहित उधर ले चला, जिसकी ख़बर मिलते ही महाराव सुरतान भी वास्थानजी के निकट आपहुंचे और वहीं लड़ाई हुई, जिसमें वीजा मारा गया. जामनेग का भाई घायल हुआ और उनकी फौज भाग निकली। फिर मोटा राजा उदयसिंह रात्र कल्ला को दूसरी वार सिरोही की गद्दी पर विठला कर शाही फौज के साथ लौट गये, जिसके पीछे महाराव आबू से सिरोही आये तो राव कन्ना विना लड़े सिरोही छो-ड्कर चला गया और सिरोही पर पीछा महारात्र का अधिकार होगया 🕆

<sup>†</sup> बीकानेर की दबारीख़ में लिखा है, कि "जगनाल के सिरोही में मारे जाने के कुमूर पर

महाराव सुरतान का ऊपर जो वृत्तान्त लिखा गया है वह सि-रोही की ख्यात, जोधपुर की ख्यात, मृंता नेखासी की ख्यात तथा जो-धपुर से मिले हुए कितने एक पुरान कागृज़ों के आधारपर लिखा गया है. अब हम महाराव सुरतान के विषय में जो कुछ अवुलफज़ल ने अ-पने अक्वरनामे में लिखा है उसका खुलासा यहां पर लिखते हैं:—

"हि० स० ६७६ ( वि० सं० १६२०=ई० स० १५७१ ) में जब अक़वर वादशाह ने अजमेर से अपने सर्दार ख़ानकतां को गुज रात फ़तह करने के वास्ते भेजा उस समय मार्ग में सिरोही के पास पर हुंचने पर एक राजपूत ने उक्त ख़ानकी पीठ में जमधर मारदिया ख़ान सख़त घायल हुआ, परन्तु उसकी जान बचगई और वह राजपूत वहीं मारा गया इसका बदला लेने के लिये शाही फींज सिरोही में दाख़िल हुई. राव ( सुरतान ) सिरोही छोड़ पहाड़ों में चला गया १४० राज पूतों ने सिरोही में शाही फींज का सामना किया और वे सब लड़कर मारे गये."

षकार बादशाह न राव रावांबह को फीज देकर सिरोही भेजा. उन्होंने चार विन तक लडाई की और पानचें दिन सिरोही के राव को पकड लिया. जिसपर राव के घारण दूदा छासिया ने सब सावांसह को आहरी सुनाकर मुझ किया तो रावांसह ने उसकी आहरी के इनाम में राव सुन्तान को बादशाह से सिरोही दिलाने का बादा किया और बादशाह के पास पहुचकर इस इकरार को पूग किया." इस लेख को दिनास योग्य नहीं मान सकते महाराव रावांसिंह के विषय में उत्तर (१० २२६-२२७ में) जो लिखा गया है, बह मूना नेखनी की स्थात से उद्भव किया गया है और उसकी के स्थात से अपन

" हि० स० ६⊏४ ( वि० सं० १६३३≂ई० स० १५७६ ) में जा-लोर के ताजखां और सिरोही के रात्र सुरतान ने बगावत की, जिसपर वादशाह अकवर ने तरमुखां, वीकानेर के राव रायसिंह और सय्यद हाशम को फौज देकर उनका ताबे करने के लिये भेजा वे पहिले जालोर पर गये और ताजखां को आधीन किया फिर उसको साथ लेकर सि-रोही पर श्राये. रात्र सुरतान ने उनसे मुलाकात करजी तब वे ताजखां को साथ लेकर बादशाह के पास गये उस वक्त वादशाह मेवाड़ में था ऋौर राना प्रतापसिंह से लड़ाई हो रही थी. वादशाह के वांसवाड़े प-हुंचने पर ख़बर लगी, किराव सुरतान ने फिर फ़ुसाद शुरू किया है जिस-से रायसिंह बीकानेरी व सच्यद हाशम को फिर सिरोही पर भेजा. सु-रतान किले में बैठकर उनका सामना करने लगा. शाही फोज ने कई वार किले पर हमला किया लेकिन उसको हरवक्त हारकर जीटना पड़ा, इस तरह लड़कर किला फ़तह करने की उम्मेद निष्फल जाने पर ने किले को घेर कर पड़े रहे इन्ही दिनों राव रायसिंह बीका-नेरी का जुनाना वीकानेर से आता हुआ सिरोही की हद में पहुंचा, जिसकी ख़बर पाकर महाराव सुरतान उसको लुटने 🎁 के लिये गया, लेकिन् वह रायसिंह के राजपूतों से हारकर आवृ पर चला गया. राय-सिंह कि़ले पर ऋधिकार कर ऋावू पर जा पहुंचा, राव सुरतान ने सलह

<sup>†</sup> अयुलक्जल के इस लेख में कहातक सचाई हैं, यह हम नहीं कह सकते, परन्तु इसका उद्देश न तो मुता नेएसी ने किया है और न बीकानेर की किसी रवान में लिखा मिलता है

करना चाहा और राव रायसिंह से मिलकर उसके साथ वादशाह के पास चला गया और सच्यद हाशम हाकिम के तौर पर सिरोही में रहा."

"हि॰ स॰ ६८६ (वि॰ सं॰ १६३८=ई॰ स॰ १५८१) में राव सुरतान के बड़े बेटे ने कुछ फौज इकट्टी कर सय्यद हाशम की मार डाला और वह ( राव सुरतान ) भी अपने वेटे से जा मिला इस पर वादशाह ने राणा प्रतापसिंह के भाई जगमाल को सिरोही का राज्य देकर ऐतमादखां जालोरी को लिखा, कि सिरोही का राज्य सुर तान से द्वीन जगमाल को दिला देना जगमाल जालोर गया, जहां से पतमादखां को साथ ले सिरोही पर गया सुरतान ने उसका सुकार बला किया, लेकिन् हारकर पहाड़ों में जाना पड़ा. जगमाल सिरोही पर काविज् होगया फिर ऐतमादखां, राव मालदेव राठोड् के पोते रायसिंह, बीजा देवड़ा और बहुतसी फीज जगमाल की मदद के लिये छोड़कर जालोर चला गया हि॰ स॰ ६६१ ( वि॰ सं॰ १६४०= ई॰ स॰ १४=३) में जालोरवालों ने कुछ फ़साद किया, जिसको मि-टाने के लिये देवड़ा वीजा तो जालोर गया और सुरतान; जो घात में लगा हुआ था, पोशीदा रास्तों से अपने महलों में चला आया उस वक्त जगमाल और रागसिंह को, जो सोये हुए थे, घेर लिया तो उन दोनों ने सामना किया, परन्तु दोनों मारे गये."

. अक्वरनामे में जगमाल, सीसीदिये की सिरोही का राज्य

मिलने का जो हाल लिखा है, वह ऊपर हमारे लिखे हुए जगमाल के शाही फौज के साथ दूसरी बार सिरोही में आने से सम्बन्ध रखता है श्रोर जगमाल व रायसिंह के मारेजाने का वृत्तान्त जो उस ( श्रक्-बरनामे ) में लिखा गया है उसमें विलकुल सचाई नहीं है, क्योंकि उसमें जगमाल व राव रायसिंह का सिरोही के महलों में मारा-जाना जिखा है. वास्तव में वे दोनों दताखी की जड़ाई में मारे गये थे. खास रियासत जोधपुर की ख्यात से तथा वहीं से मिले हुए वि० सं० १६६= और १६६६ (ई॰ स॰ १६११ और १६१२) के काग्ज़ों में रायसिंह का दतासी के रससेत में कितने ही नामी राठौड़ों के साथ माराजाना लिखा है और उनके साथ जो मारे गये उनमें से कई एक के नाम भी लिखे हुए हैं. इसी तरह मूंता नेग्सी भी अपनी रूपात में उनका दताणी की बड़ाई में माराजाना बिखता है. अबुबफज़ब ने शाही फौज के हारेजाने के कारण असली वात को छिपाकर महलों में मारा-जाना लिखा है, जो सर्वथा बनावटी है. देवड़ा बीजा का जालोरका फुलाद मिटाने के लिये वहां जाना लिखा है उसमें भी सस्पता पाई नहीं जाती, क्योंकि प्रथम तो बीजा को जालोर से कोई ताल्लुक ही नही था, फिर क्या शाही फौज में कोई अफ़सर ही नहीं था, कि वीजा जालोर भेजा जावे. राव रायसिंह त्रादि की राय से बीजा भीतरट परगने पर भेजा गया था, जिसका वास्तविक हाल हम ऊपर दर्ज कर चुके हैं और मृंता नेस्सी भी वैसाही लिखता है. अक्वरनामे में यह भी लिखा है,

कि 'हि॰ स॰ १००१ (वि॰ सं॰ १६४०=ई॰ स॰ १४६३) में अक्वर वादशाह ने मोटे राजा को सिरोही के राव (सुरतान) को तांवे करने के लिये भेजा,' परन्तु मोटे राजा ने सिरोही पर जाकर क्या किया, इस विषय में अबुलफज़ल ने कुछ भी नहीं लिखा, जिसका कारण मूंता नेगासी के लेख से यही अजुमान होता है, कि मोटे राजा महाराव सुरतान को तांवे न करसके, जिससे वे मुल्क को लूटने बाद निराश होकर ही पिंछे लोटे हों.

टॉड साहव ने अपने 'राजस्थान' की दूसरी जिल्द के ६ ठे प्रकरण में लिखा है, कि जोधपुर के महाराजा जसवंतिसंह के समय आस्त्रोप का कूंपावत मुकुंददास (नाहरखां) आयू पर से राव मुरतान को अल से पकड़कर उक्त महाराजा के पास लेगया और वे इनको वा दशाह के दवीर में लेगये। परन्तु ये (राव सुरतान) वादशाह के आगे सिर भुकाना नहीं चाहते थे, इसलिये इनको एक छोटीसी खिड़की के मार्ग से इस अभिप्राय से लेगये, कि सिर भुकाये बिना भीतर जाना ही न होसके, परन्तु इसका मतलव ये जानगये, जिससे इन्होंने पहिले पेर अन्दर डाले फिर विना सिर भुकाये भीतर गये। टॉड साहच का यह लिखना भी निर्मूख है, क्योंकि महाराज जसवंतिसंह विश् सं० १६६५ (ई० स० १६३८) के जेठ में जोधपुर के राजा हुए, जिससे क्रीव रू वर्ष पहिले महाराव मुरतान का स्वर्णवास हो जुका था।

महारात्र सुरनाण वड़े ही वीरप्रकृति के राजा थे. इनको मेवाड़

के महाराणा प्रतापसिंह की नांई खतंत्रता ही त्रिय थी, जिससे बहुधा अपनी सारी अवस्था इन्होंने आराम छोड़कर लड़ने भिड़ने में ही व्य-तीत की. इन्होंने ५२ लड़ाइयां लड़ीं ( देखो ऊपर ए॰ २१८ का नोट ), परन्तु धेर्य को कभी न छोड़ा कई वार इनसे राज्य छूट गया और लगातार आपात्ते उठाने पर भी वे वड़ी वीरता के साथ शुत्रुओं का सामना करते रहे. लड़ते लड़ते इनकी हिम्मत बहुतही बढ़गई थी श्रीरं आव जैसे पहाड़ का सहारा होने से ये शत्रु की वड़ी सेना को कुछ भी नहीं समभते थे तथा सदा वीरता के साथ उसका मुकावला करते थे शाही फोजों से ये कई बार जड़े और उनको शिकस्त दी. अकबरनामे में लिखा है, कि ये अकवर के पास गयेथे यदि ऐसा हुआ हो तो भी वह नाममात्र के लिये हो। इन्होंने वादशाह की आधीनता कभी स्वीकार न की ऋौर समय के कई हेरफेर देखकर इस सच्चे वीरपुरुष ने ३६ वर्ष राज्य कर वि० सं० १६६७ ( ई० स० १६१० ) स्रासोज विद ६ को इस असार संसार को छोड़ा खोर अपना नाम प्रसिद्ध वीरों की ना-मावली में सदा के लिये लिखवा लिया।

महाराव सुरतान जैसे वहादुर थे वैसे ही विद्वानों का सन्मान करनेवाले तथा उदार प्रकृति के राजा थे सिरोही राज्य के अनेक गांवों में इनके नाम के शिलालेख मिलते हैं, जो इनकी उदारता का स्मरण कराते हैं. इन्होंने प्रश्र गांव दान में दिये ऐसी प्रसिद्धि हैं ( देखों उपर प्र०२१८ का नोट ) वि० सं० १६३४ ( ई० स० १५७७ ) में इन्होंने अपने पुरोहितों को कोजरा गांव दान में दिया. वि० सं० १६३६ (ई० स० १५२२) में ये आवू जारहे थे, उस समय हाथल गाव के ब्रह्माणों ने इनसे निवेदन किया, कि सैंकड़ों वरसों पहिले यह (हा थल) गांव हमारे पूर्वजों को दान में मिला था और अवतक यह हमारे श्रीधकार में है, परन्तु इसका ताम्रपत्र खोगया है, इसिंजये आप कृपाकर इसका नया ताम्रपत्र खुदवा दीजिये यह सुनकर इस दानी राजा ने जेट सुदि १० को अपने नाम की नई सनद कर दी तथा उसका शिलालेल खुदवा दिया वि० सं० १५६३ में नामी किये आडा दुरसाको, जिसको इन्होंने अपना पोलपात बनाया था, कोइपसाव दिया, जिसमें पेसुआ गांव दिया और दूसरे अनेक बाह्मख आदि को बहुतसी भूमि दान में दी थी।

पालड़ी गांव ( आयू के नीचे ) के ब्राह्मण भील तथा मीनों के उपद्रव से तंग होकर एक दिन इनके पास पहुंचे और अपनी आध्यित का हाल कहकर यह निवेदन किया, कि आप कृपाकर हमारे गांव की रचा का प्रवन्ध करदीजिये उसके बदले में हम प्रसन्नतापूर्वक अपना आधा गांव आप के नज़र करते हैं, परन्तु इस दानी राजा को यह मालूम था, कि वि॰ सं॰ १५८८ (ई॰ स॰ १५३१) में महाराव अखेराज ने उस गांव की चौकीदारी की लागत मुंआफ़ करदी थी, जिससे स्पष्ट कह दिया, कि दान में दी हुई मूमि हम पीछी लेना नहीं चाहते, परन्तु तुम्हारे गांव की रचा का प्रवन्ध करदेंगे फिर इन्होंने अपने चचा सूजा के

वेटे श्यामदास (सांमीदास ) व पृथ्वीराज को उस गांव की रचा करने की आज़ा दी, जिन्होंने पीछे से वि॰ सं॰ १६६६ (ई॰ स॰ १६१॰) फाल्युन सुदि १ को ब्राह्मखों से उनका आधा गांव देने की तहरीर अपने नाम लिखवाली महाराव सुरतान की उदारता के और भी अनेक प्रमाख मिलते हैं, परन्तु हम विस्तारभय से उन सबको यहां लिखना उचित नहीं समक्ते

ये वड़े ही मिलनसार थे और राजपुताने के कई राजाओं के साथ इनकी मैत्री थी। जोधपुर के महाराव चन्द्रसेन को वादशाह ने मारवाड़ से निकाल दिया उस वक्त दो वरस तक वे सिरोही राज्य में रहे. उस समय इन्होंने उनका बहुत कुछ सन्मान किया और जब वे ड्रंगरपुर वांसवाड़े की तरफ गये उस समय अपनी माता तथा सियों को सिरोही † छोड़ गये थे। मेवाड़ के महाराणा प्रतापिसंह का छोटा भाई जगमाल दताणी की लड़ाई में इनके हाथ से मारा गया, परन्तु महाराणा के साथ इनका स्नेह वैसाही बना रहा? जब उक्त महाराणा की विद्यमानता में उनके कुंवर अमरिसंह की प्रत्री केसरकंवर (सुखकवर) का सम्प्रन्य महाराव सुरतान से होने की वातचीत होती देख उनके भाई सगर ने उनसे निवेदन किया,

<sup>†</sup> जोधपुर कं महाराव मालदव पर वादशाही चढाई हुई खौर जोधपुर उनसे छूट गया, उस समय उन्हान भी अपने जनाने को हिफाजत के लिय सिरोही भेज दिया या उस वक्त सिरोही के राजा महाराप दृदा थे.

कि अपने भाई जगमाल को सुरतान ने ही मारा है, इसलिये सिरोही वालों से तो वैर लेना चाहिये, परन्तु उक्त महाराणा ने इनके साथ के स्नेह के कारण सगर के निवेदन पर कुछ भी ध्यान न दिया, जिससे उसने अप्रसन्न होकर कहा, कि मुक्ते सीख हो। इस पर महाराणा ने यही उत्तर दिया, कि 'तुम चाहो तो भले ही चले जाओ, परन्तु नामवरी तो जब जानें, कि हमारे घराने के नाम से देहली जाकर मुसल्मानों की सेवा से पेट न भरो'। इस प्रकार अपने भाई से विगाइकर के भी उक्त महाराणा ने अपनी पौत्री का विवाह अपने समान गुणाशील वाले इन महाराव से कर ही दिया। इसी से इन दोनों राजाओं के बीच की मैत्री का अनुमान होसका है।

महाराष सुरतान के १२ राशियां थीं, जिनमें से चंपाकंबर ईडरेची ने वि० सं० १६३६ (ई० स० १५८२) में सिरोही के पास चंपावती नामक वावड़ी वनवाई इन राशियों से इनके दो पुत्र राजसिंह और सूरसिंह हुए थे, जिनमें से वडे राजसिंह इनके पीछ सिरोही के राजा हुए.

## प्रकरण कठा.

## महाराव राजिंसहं से लगाकर महाराव

जगत्सिंह तक का वृत्तान्त.

महाराव सुरतान का स्वर्गवास होनेपर उनके ज्येष्ट पुत्र राष राजिसेंह वि० सं० १६६७ (ई० स० १६१०) आसोज विद ६ को सिरोही की गद्दी पर विराजे ये सीधे सार्ध और भोले राजा थे, जि-ससे इनका छोटा भाई स्रसिंह इनसे राज्य छीनने का प्रपंच करने लगा. वह राज्य का मुसाहिव होने के कारण प्रतिदिन श्रपना पत्त दृह करता गया, जिससे राज्य में दो दल होगये. देवड्रा भैरवदास समरावत व रावव डूंगरोत ऋादि कई देवड़े उसके पत्त में वंध गये, परन्तु देवड़ा पृथ्वीराज सृजावत आदि अपने स्वामी महाराव राजसिंह के ही सहा-यक रहे. सूरसिंह राज्य के इलाके दवाने लगा और सिरोही का राज्य छीनने के लिये जोधपुर के महाराव सूरसिंह को अपना सहायक बना-ना चाहा. महाराव सुरतान ने दताणी की बड़ाई में राव रायसिंह चंद्रसेनोंत को मारा था, जिसका वैर उसने मिटाना चाहा श्रोर उसके

. जुलूस मुताविक हि० स० १०६७ (वि० सं० १७१४=ई∙ स० १६५७).

"इन दिनों में हमारी हुजूर में अर्ज़ हुआ, िक तुम्हारे इंलाक़े में बाज़े लोगों का माल असवाव चोरी गया इसलिये हुक्म होता है, िक तुम अपने इलाक़े में ऐसा वंदोवस्त करो और प्रवंध रक्तो, िक ऐसी घटनाएं कदापि न हों, और जो माल तुम्हारे इलाक़े में चोरी गया है उसको तलाश करके मालवाले को दे दो वहां की जागीर तुमको इसलिये दी गई है, िक ऐसी घटनाएं वहांपर न हों अभीर आदमी तथा मुसाफ़िर निधित होकर आया जाया करें मुनासिव 'है, िक आमे को अपने इलाक़े से अच्छी तरह ज़बरदार रहो और जानिरजमा रक्तो, िक तुम इस दरगाह के मातहत हो, इस वास्ते तुम्हारी जागीर में कोई दल्ल न देगा ताक़ीद जानो".

शाहज़ादे दाराशिकोह का निशान महाराव अखेराज ( दूसरे ) के नाम ता∙ ६ सफ़र सन् ३१ जुलूस मुताबिक सन् १०६⊏ हि॰ (वि॰ सं॰ १७१8=ई॰ स॰ १६५७ ).

" तुम्हारी अर्ज़ी मालूम हुई तुमको चाहिये कि अपनी ज-मइअत के साथ अपने इलाके में रहकर पूरा वन्दोवस्त रक्खो तुम्हारे काम की आवश्यक चिन्ता की जायेगी तुमको हुनूर में भुलालेंगे सब तरह से खातिरजमा रक्खो और अपने पर वादशाह की · जुजूस मुताविक हि० स० १०६७ (वि० सं० १७१४=ई॰ स॰ १६५७).

"इन दिनों में हमारी हुजूर में अर्ज़ हुआ, कि तुम्हारे इलाक़े में बाज़े लोगों का माल असवाव चोरी गया इसिलिये हुअम होता है, कि तुम अपने इलाक़े में ऐसा बंदोवस्त करो और प्रवंप रक्खो, कि ऐसी घटनाएं कदापि न हों, और जो माल तुम्हारे इलाक़े में चोरी गया है उसको तलाश करके मालवाले को दे दो. वहां की जागीर तुमको इसिलिये दी गई है, कि ऐसी घटनाएं वहांपर न हों और आदमी तथा मुसाफ़िर निश्चित होकर आया जाया करें मुनासिव है. कि आगे को अपने इलाक़े से अच्छी तरह ख़बरदार रहो और ख़ा-तिरजमा रक्खो, कि तुम इस दरगाह के मातहत हो, इस वास्ते तुम्हारी जागीर में कोई दख़ल न देगा ताक़ीद जानो".

शाहज़ादे दाराशिकोह का निशान महाराष श्रक्षेराज (दूसरे ) के नाम ता• ६ सफ़र सन् ३१ जुलूस मुताविक सन् १०६= हि॰ (वि॰ सं॰ १७१४=ई॰ स॰ १६५७)

" तुम्हारी अर्ज़ी मालृम हुई तुमको चाहिये कि अपनी ज-मइअत के साथ अपने इलाके में रहकर पूरा वन्दोवस्त रक्खो तुम्हारे काम की आवश्यकं चिन्ता की जायेगी तुमको हुर्जूर में बुलालेंगे सब तरह से ख़ातिरजमा रक्खो और अपने पर वादशाह की मिहर्वानी समभो और किसी तरह मत घवराओ".

शाहजादे दाराशिकोह का निशान महाराव अखेराज (दूसरे) के नाम ता ७ मुहर्रम हि० स० १०६६ (वि० सं० १७१४ कार्तिक विद ह=ई० स० १६५७ ता० २४ अक्ट्वर)

" जो अर्ज़ी ख़ैरस्वाही के साथ उस तरफ़ की खबरों की हमारे पास भेजी, वह मालूम हुई इस तुमको अपना वफ़ादार श्रोर ख़ैरख़ाह समभ कर तुम्हारी भलाई में लगे रहते हैं. इसलिये यह हुक्म जारी होता है, कि अच्छी मज़वृती और वेफिक़ी से अपने इलाक़े में रहकर षेसा प्रवंध करो, कि कोई दुरमन उस तरफ से न निकलने पावे. महाराजा जशवंतिसंह (जोधपुरवाला) हमारी ख़ैरख्वाही और वफ़ादारी करता है। उसने जालोर में अच्छी फौज ठहरा रक्खी है और इरादा कर लिया है, कि अ।वश्यकता के वक्त सुमारे पास फौज पहुंच जायेगी. उचित है; कि ज़रूरत के वक्त उस फौज को इशारा करदो, वह तुम्हारा साथ देगी, तम सब प्रकार से निश्चित रही और अपनेपर बादशाह की मिहवीनी समभो. उधर का हाल हररोज़ अर्ज़ी से भेजते रहो. अगर शाहज़ादा मुरादवब्श तुमको बुलावे तो कभी जाने का विचार मत करो",

> शाहज़ादे दाराशिकोह का निशान महाराव : अखेराज ( दूसरे ) के नाम ता० ७ रज्जर्व सन् १०६= हि० ( वि० सं० १७१५=ई० स० १६५= ),

'' जो अर्जी इन दिनों में उधर की ख़बरों की हमारे पास भेजी वह मुलाहिजे हुई. तुमको मालूम रहे, कि महाराजा जशवंतसिंह श्रीर कासिमखां उज्जैन से आगरे को खाना होगये हैं और अहमदाबाद को जाते हैं. वादशाह ने खिललुखाहलां और राव शृत्रशाल (वृंदीवाले) को २०००० सवार से उस तरफ़ तैनात किया है और फीजख़र्च के बास्ते २०००००) रुपया भेजा है, और ये बोग वहुत जल्द महाराजा से मिलेंगे क्रीर उस वेब्रदव नाशुक्रे ( मुरादवच्श ) को सच्त सजा देंगे. तुमको चाहिये कि अपनी जमइअत के साथ उस जरकर में पहुंचो और उपर के ज़मींदारों में से जो कोई तुम्हारे पास हो, उसको बादशाही इनायतों का उम्मेदवार करके लेजाओ, पड़ोस के ज़मींदारों को भी लिखदो, कि जो वह गुनहगार ( उधर से ) भागना चाहे तो उसको पकड़ने तथा मारने में पूरी कोशिश करें, जैसे गोकुल उज्जैनिया ने शुजास्र के हारने ऋोर भागने बाद किया था, उसने उस (शुजाञ्च) के साथियों को लूट लिया और जो कुछ माल असवाब उसका और उसके साथियों का उसके हाथ लगा, वह हमने उसीको बख्श दिया. और उस पर बाद-शाही इनायतें भी हुईं. इसी तरह जो कुछ माल असवाव नालायक मुराद वागी और उसके साथियों का वे ज़मींदार ले सकेंगे, उसे हमने ज्ञान वृक्त कर उन्हें बख़्श दिया है. और कान्हजी के नाम का निशान भेजा जाता है, उसको उसके पास पहुंचा देवे और अपनी तर्फ़ से भी उसे जिखदेवे और उसको उकसावे, कि इस बक्त हरतरह की जो कुछ

कोशिश और वहादुरी इस वारे में करेगा वह विहतरी का सबब होगा".

इन निशानों से साफ ज़ाहिर हैं, कि शाहज़ादा दाराशिकोह महाराव अखेराज को अपने पच में लेना चाहता था, क्योंकि उसकी ख़ास मन्शा मुरादवस्थ़ को विगाइने की थीं। महाराव ने दाराशिकोह की सहायता करना कृवल किया हो, ऐसा पाया जाता है, क्योंकि उस (दाराशिकोह) के निशानों से स्पष्ट है, कि महाराव अखराज और उसके बीच पत्रव्यवार वरावर चल रहा था। मुरदवस्थ़ का केवल एक ही निशान आया, जिसके बाद उसने फिर कुछ भी नहीं लिखा इससे भी ऊपर का अनुमान दृढ़ होता है। फिर जमादिउल अव्वव हि० स० १०६६ (वि० सं० १०१५=ई० स० १६५८) में दाराशिकोह ऑरंगज़ेव से मुकावला करने के लिये गुजरात से आगरे की जाता हुआ सिरोही भी आया था।

महाराव अखेराज वहादुर राजा हुए. सिरोही राज्य में इनकी वीरता की बहुत कुछ प्रसिद्ध चली आती है. क़रीय ५६ वर्ष राज्य करने वाद वि० सं० १७३० (ई० स० १६७३) में इनका स्वर्गवास हुआ. इनका जन्म वि० सं० १६७४ (ई॰ स० १६१७) मार्गशीर्ष थिंद १० को हुआ था. इनके ११ राणियां थीं, जिसमें से रतनकंवर ने वि॰ सं० १७३२ (ई० स० १६७५) में सिरोही में रतनवावड़ी (रतनवाव) वनवाई, इन राणियों से इनके २ कुंवर उदयभान और उदयर्शिंद हुए थे, जिनमें से बड़े उदयभान तो इन (महाराव आवेराज) की

विद्यमानता में ही मारे गये थे इनकी विहन कमलकंवर का विवाह उदयपुर के महाराखा करणासिंह के साथ हुआ था और इनकी राजकुमारी आ गांद-कंवर में का विवाह जोषपुर के महाराजा जशवंतिसिंह के साथ वि० सं० १७१४ (ई० स० १६४६) वैशाख विदे २ को सिरोही में हुआ था

महाराव अखेराज के पीछे इनके छोटे कुंबर उदयसिंह (दूसरें) सिरोही की गद्दी पर बैठे, परन्तु क़रीब र्द बरस राज्य करने बाद इनका वि॰ सं॰ १७३३ (ई॰ स॰ १६७६) में देहान्त होगया, जिससे इनके भतीजे वैरीशाल, जो महाराव अखेराज के बड़े कुंबर उदयभान के पुत्र थे, सिरोही के राजा हुए.

महाराव वैरीशाल के शुरू वक्त में जोधपुर के स्वामी महाराजा जशवन्तिसिंह थे, जिनसे वादशाह औरंगज़ेव वहुतही जलता था, इस- लिये उसने उनको पेशावर इलाक़े में जमरूद के थाने पर भेज दिया, जहांपर वि० सं० १०६५ (ई० स० १६७८) में उनका देहान्त हुआ, जिससे उनके साथ के राजपूत उनकी राणियों को लेकर मारवाड़की तरफ़ चले और मार्ग में लाहोर मक़ाम पर महाराजा अजीतिसिंह का जन्म हुआ। यह ख़वर पाते ही औरंगज़ेव ने अपनी पहिले की नाराज़ी के सवच मारवाड़ को ख़ालसे कर लिया और अजीतिसिंह को सीधे देहली ले आने का हुकम दिया, जिसवर दुर्गदास आदि राठोड़ उनको लेकर देहली गये और कृदणगढ़ के राजा रूपिसिंह की हवेली में ठहरे. वादशाह ने नागोर के राव

<sup>†</sup> सुसराल का नाम ऋतसुखदे था.

रायसिंह के बेटे इन्द्रसिंह को खिल अत देकर जोधपुर की हुकूमत के लिये भेजदिया और वि० सं॰ १७३६ (ई० स० १६७६) श्रावण वदि र के दिन देहली के कोतवाल को हुक्म दिया, कि जशवंतिसंह की राणियां ववेटे को, जिनका डेरा रूपसिंह की हवेली में है, नृरगढ़ में ले आवे और कोई सामना करे तो उसकी सज़ा दीजाने इसका हाल राठीड़ों को पहिले ही से मालूग होगया था, जिसले सोर्निंग आदि राठोड़ महा-राजा अजीतसिंह को गुसरीति से लेकर मारवाड की तरफ चले और महाराजा जशवंतिसंह की रागी देवड़ी के पास सिरोही ले आये महा-राव वैरीशाल ने सोचा, कि ज़ाहिरा तौर से उनका सिरोही में रहना अगर वादशाह को मालृम होगया तो सिरोहीराज्य पर बड़ी आपित आपड़ेगी, इस वास्ते उनको अपने राज्य के कालंदी कसवे में गृप्त रखने की व्यवस्था कर दी और महाराजा अजीतसिंह की वाल्यावस्था के कई वर्ष सिरोही राज्य में ही ब्यतीत हुए.

उठयपुर के महाराणा राजिसह ने वादशाह औरंगज़ेव को नाराज़ किया, जिससे वि० सं० १७३६ ( ई॰ स० १६७६ ) में उसने मेवाड़ पर चढ़ाई की वादशाह स्वयं तो अजमेर में ठहरा और उसकी बड़ा शाहज़ादा मुअञ्जम वड़ी फींज के साथ उदयसागर तालाव पर ख्रोर छोटा शाहज़ादा अक़बर मारवाड़ की तरफ़ जैतारण के निकट रही महाराणा राजिसह का देहान्त वि० सं० १७३७ ( ई० स० १६८० ) कार्तिक सुदि १० को होगया और उनके ज्येष्ठ पुत्र जयसिंह मेवाड़ के महाराणा

हुए. औरंगज़ेव के साथ की इस लड़ाई में राठोड़ों ने मेवाड़ को अच्छी मदद दी प्रसिद्ध राठौड़ वीर दुर्गदास कई हजार सवारों के साथ महाराखा की सेवा में चला गया था राजपूतों ने देखा, कि लड़कर शाही फौज को मेवाड़ से निकालना तो कठिन है, इसिखये राठौड़ दुर्गदास आदि ने बादशाह के घर में ही बखेड़ा डालने का विचार किया और राठोड़े दुर्गदास, राव केसरीसिंह चौहान, राव रत्नसिंह चूंडावत कृष्णा-वत आदि बड़े शाहजादे मुअज्जम से मेल करने के उद्योग में लगे, परन्तु वह तो उनके फंदे में न आया तब राठौड़ दुर्गदास व राव के सरीसिंह ने जेतारण की तरफ जाकर छोटे शाहजादे अकवर को वाद-शाह बनाने का जालच दिया. अकुबर ने कमउमर और कमअक्ली के सबब उनकी दमपट्टी में आकर वादशाह वन वहीं से अपने नाम का खुःत्राव सिक्का ज़ारी कर दिया शाही फौज तथा राठौड़ व सी-सोदियों की फौज मिलाकर उसके पास ७०००० से आधिक फौज हो-गई, जिसको लेकर वह बादशाह खोरंगज़ेव पर चढ़ा. यह हाल सुनते ही बड़ा शाहजादा मुखब्ज़म उदयसागर से तीन दिन में 🕫 कोस चलकर वि॰ सं० १७३७ (ई॰ स॰ १६८१) माघ सुदि ६ को अपने वाप की मदद के लिये अजमेर पहुंचा. उधर से शाहज़ादा अक़वर भी वड़ी फौज के साथ बादशाही फौज से डेढ़ कीस पर आ ठहरा, परन्तु वा-दशाह की हिक्मतत्रामली से वह इरकर वहां से भागा और शाही फीज ने उसका पीछा किया- राठौड़ दुर्गदास सोनिंग चादि उसके साथ

रहे. इस प्रकार घर का वसेड़ा खड़ा हो जाने से वादशाह ने मेवाड़-वालों से सुलह करली और अक़वर की गिरिफ्तारी की तरफ़ उसका ध्यान रहा. अक़वर अजमेर से भागकर मारवाड़ में आया, फिर कुछ दिन सिरोही इलाक़े में ठहरता हुआ मेवाड़ के पहाड़ी इलाक़े भामट के रास्ते से डूंगरपुर की तरफ़ गया. उसके पकड़ने के लिये शाहज़ाटा मुअ़ज्ज़म लगा हुआ था, जिसने महाराव वैरीशाल के नाम नीचे लिले आश्य का निशान भेजा:-

शाहज़ादे मोञ्चडज़म का निशान महाराव वेरीशाल के नाम ता०६ रविउल् ऋव्वल हि॰ स॰ १०६२ ( वि॰ सं॰ १७३८ चैत्र सुद्धि १०=ई॰ स॰ १६८१ ).

"वहादुरी की ख़ासियत, दिलेरी की निशानी राव वरिसाल वड़ी शाही मिहवानियों से सर्वलंद होकर जाने, कि इन दिनों में वागी अक्तवर, दुर्गा, सोनिंग और दूसरे बदनसीव राठोड़ों समेत तुम्हारे इलाके से निकलता हुआ भागा है और तुमने फीज जमा न होने तथा वागियों की ख़बर न पाने के सबब उनको मारने और केंद्र करने की कोशिश नहीं की अब सुनने में आया है, कि तुम इस मुआमले में कोशिश करना चाहते हो, इस वास्ते हुक्म होता है, कि जो वह वाग़ी फिर तमाम कम्बस्तों के साथ तुम्हारे इलाक़े में आबे तो बादशाही इनावतों से ख़ातिरजमा रलकर बफ़ादारी और मिहनत के साथ उनको पकड़लो या मारडालो, यह वात वुजुर्ग वादशाही दुर्गाह और

हमारे हुजूर में वड़ी कारगुज़ारी की समक्षी जायेगी इसका नेक नती जा मिलेगा इसमें सख्त ताकीद जानो "

वि० सं० १७५४ ( ई० स० १६२७ ) में 🕇 महाराव वैरीशाल

ं महाराव वैरीशाल और इनके पीछे गदीनकीन होनेवाले राजा के विषय में ख्याता तथा तवारीख़ां के लिखनेवालों ने वड़ी गुलतियां की हैं. मुन्शी देवीपसाद वि॰ सं॰ १७३० (ई० स० १६७६) मे महाराव अधेराज का देहान्त और बहाराव उदयसिंह की गदीनशीनी होना तथा वि सं १ १७५ । (ई० स० १६६७) में उन ( महाराव उदयसिंह ) का देहान्त होना मानते हैं और महाराव वैरीकाल का नाम छोड़ ही गये हैं. इसी तरह सिरोही की एक स्यात में भी महाराव वैशिहाल का नाम छोड़ दिया गया है, परन्तु इनका राजा होना तथा २१ वर्ष (विव संव १७३३ से १७५४ तक) राज्य करना सिद्ध है, क्योंकि इनके राज्यसमय के दो शिला-हेप्र तथा तीन ताम्रपत्र हमको मिले हैं, जो वि॰ सं॰ १७३३ से १७५२ (ई॰ स॰ १६७६ से १६९६) तक के हैं और ऊपर दर्ज किया हुआ शाहजादा अकृवर और दुर्गदास आदि राठी-हों को गिरफ्तार करने वायत का झाहजादा मुख्यवज्ञम का निज्ञान भी इन्हीं (महाराव वैरीशाल) के नाम का है. खानवहादुर निश्रामतभलीकां ने लिखा है कि 'राव वैरीशास का रेहान्त वि० सं० १७४९ ( ई० स० १६९२ ) में हुआ और उनके पीछे राव सुरतान गद्दी पर बैठे, लेकिन् राव उदयसिंह के दूसरे कुंकर छत्रसाल उदयपुर के महाराखा संगामसिंह की मदद लेकर आये, जिससे सुरतान भागकर जांधपुर के महाराजा अजीतसिंह के पास चले गये. छ प्रसाल के पीछे मानासिंद् गर्रीनशीन हुए, जिनको उन्मेदसिंह भी कहते थे.' मुन्शी निम्नामनम्बलीया का यह लिखना भी भरोसे छायक नहीं है, क्योंकि महाराव बैरीशाल का देहानत वि० सं० १७४९ (ई० म० १६६२) मे नहीं, किन्तु वि० सं०१७५४ (ई० स० १६९३) में हुआ। (वि० स० १७५२ का उनका ताम्रपत्र भी मिल चुका है). इसी तरह छत्रसाल की मदद बदयपुर के महाराणा संमामसिंह ने की हो वह भी संभग नहीं, क्योंकि महाराणा संमामिंद की गरीन-क्षीनी वि॰ स॰ १७६७ (ई० स० १७११) पौप सुदि १ को हुई उस मनय सिरोही की गरी पर महाराव मानसिंह थे.

का सिरोही में परलोकवास हुआ और तीन राशियां इनके साथ सती हुईं. इनकी छत्री की प्रतिष्ठा वि० सं० १७५६ (ई० स० १७०३) फाल्यन सुदि २ को हुई.

महाराध वैरीशाल के पींछे महाराव उदयसिंह के कुंवर छत्रशाल वि० सं० १७५१ (ई० स० १६६७) में सिरोही की गद्दी पर चैठे, जिनको दुर्जनसिंह और दुर्जनशाल भी कहते थे. वि० सं० १७६२ (ई० स० १७०५) में इनका खर्गवास होने पर इनके पुत्र महाराव मानसिंह (दूसरे) राजा हुए, जिनको उम्मेदसिंह भी कहते थे. इनको तलवार का बड़ा ही शौंक था, जिससे इन्होंने यह हुक्म जारी किया, कि सिरोहीराज्य भर में कध लोहे की तलवार न बनाई जावे. इससे सिरोही की तलवार दूसरी जगह की तलवारों से अच्छी होने लगीं और तलवारों के विषय में सिरोही का नाम हिन्दुस्तान भर में प्रसिद्ध होगया (सीरोही तलवार कटारी लाहोर की), महाराव मानसिंह (दूसरे) ने अपनी तजवीज़ से जो तलवार वनवाई, वह 'मानसाही 'नाम से राजपूताने में अध तक प्रसिद्ध है.

देहली के वादशाह फर्ड़लिसिअर की तरफ़ से जोधपुर के महा राजा अजीतिसिंह गुजरात के सूवेदार मुक्रेर होकर गुजरात जाते हुए वि० सं० १७०२ (ई० स० १७१४) में सिरोही आये, उस समय महाराव मानसिंह (इसरे) ने उनकी अच्छी लातिरदारी की और अपनी रा-जकुमारी की शादी उनके साथ करदी इन दोनों राजाओं के बीच

बष्टाही स्नेह रहा. वि॰ सं॰ १७८१ ( ई० स० १७२४ ) में महाराजा श्रजीतासिंह का देहान्त होने पर उनके कुंतर अभयसिंह जोधपुर राज्य के मालिक वने ऋौर वि० सं० १७५७ ( ई० स० १७३० ) में उन्होंने वादशाह महम्मदशाह सेगुजरात की सूवेदारी की सनद हासिल की, परन्त श्रहमदाबाद के सूबेदार सर्वलंदखां ने उनको सुबेदारी सोंपने से इनुकार किया, इसलिये उन्होंने शाही फौज व पचास तोपों के साथ अहमदायाद जाकर उससे खड़ने का विचार किया। उस समय से पहिले ही रांवाड़े का देवड़ा ठाकुर जोधपुर इलाके के जालोर परगने को लूटता रहा, जिसका वदला लेने के लिये महाराजा अभयसिंह ने गुजरात जाते हुए सिरोही इलाके में दाख़िल होकर रांत्राड़े को वरवाद किया ऋौर पोसालिया गांव लुटा, इसपर महाराव ने उनसे सुलह कर एक राजकुमारी का विवाह उनके साथ कर दिया, यह शादी वि० सं० १७८७ (ई० स० १७३०) साद्रपद वदि 🗕 को हुई. उस समय दे. हुली की वादशाहत कमज़ोर होगई थी, परन्तु महाराव मानसिंह ने बादशाह मुहम्मदशाह को खुश करने के लिये अपनी कुछ फौज पाई। व के ठाकुर देवड़ा नारायणुदास की मातहती में शाही फीज के · साथ भेजदी, ऋहमदावाद के पास सर्वलंदखां से बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें देवड़ों ने अद्वितीय वीरता वतलाई थी, ऐसा दॉड साहव लिखते हैं \*,

Tod's Travels in western India.

<sup>\*</sup> In the was of Gujuat where the Deers sword was second to none, it was under the imperial hanner that they frught with Abhesinh as Generalissimo

महाराव मानासिंह (उम्मेदिसंह) के तीन पुत्र पृश्वीराज, ज़ोरा-वरसिंह और जगत्सिंह थे, जिनमें से ज़ोरावरसिंह को मगडार और जगत्सिंह को भारजे की जागीर मिली थी। इन (महाराव मानसिंह) की पुत्री गजकंवर (गज्यादे) का, जिसका विवाह वीकानेर के महाराजा गजसिंह के साथ हुआ था, देहान्त वि० सं० १८५७ (ई०स०१८००) मार्गशिर्ष विदे १४ को सिरोही में हुआ, जिसकी छत्री सारग्रेश्वरजी के मंदिर के सामने मंदाकिनी के तट पर वि० सं० १७६० (ई० स०१७०३) में वनी थी। वि० सं०१८०६ (ई० स०१७४६) में महाराव मानसिंह (उम्मेदिसंह) का परलोकवास हुआ †

महाराव मानसिंह के पीछे इनके वड़े कुंवर पृथ्वीराज (पृथ्वीसिंह) वि॰ सं॰ १८०६ ( ई॰ स॰ १७४६) में सिरोही के रा<sup>ड्य</sup>िसहासन पर विराजे इनका जन्म वि० सं॰ १७८२ (ई॰ स॰ १७२४) वें खाख शु॰ ११ को हुआ था। वि॰ सं॰ १८२६ (ई० स० १७०२) में इनका स्वर्गवास होने पर इनके कुंवर तस्त्रसिंह सिरोही के राजा हुए।

महाराव तस्तृसिंह का जन्म वि० सं० १,5१६ (ई० स० १७५६) भाद्रपद वदि ११ को और देहान्त वि० सं० १८३६ (ई० स० १७८२) जेष्ठ वदि ६ को हुआ। इनके पुत्र न होने के कारण इनके चचा जगतः सिंह भारजावाले इनके पीछे सिरोही की गद्दी पर वैठे.

<sup>ै</sup> सुन्द्री देवीप्रसाद उम्मेदसिह तथा मानसिंह को दो श्रलम श्रलम राजा मानते है, परन्द्र ये दोनों नाम एक्ही राजा के थे.

महाराव जगिरंसह का जन्म वि० सं० १७८७ (ई० स० १७३०) चैत्र विद. द्र को हुआ था। इनके चार कुंवर वैरीशाल, सगत्सिंह (शिक्तिसिंह), वदेसिंह और दौलतिसिंह थे। केवल ६ मास राज्य करने बाद वि० सं० १८३६ (ई० स० १७८२) मार्गशिर्ष विदि ५ को इनका स्वर्गवास हुआ और इनके कुंवर वैरीशाल सिरोही की गदी पर वैठे। महाराव मानसिंह (उम्मेदसिंह) के तीन पुत्र पृथ्वीराज, ज़ोरा-

वरसिंह और जगत्सिंह थे, जिनमें से ज़ोरावरसिंह को मग्डार क्रीर जगत्सिंह को भारजे की जागीर मिली थी। इन ( महाराव मानसिंह ) की पुत्री गजकंवर (गज्यादे ) का, जिसका विवाह वीकानेर के महाराजा गजसिंह के साथ हुआ था, देहान्त वि० सं० १८५७ (ई०स०१८००) मार्गशीर्ष विद १४ को सिरोही में हुआ, जिसकी छत्री सारगेश्वरजी के मंदिर के सामने मंदाकिनी के तट पर वि० सं० १७६० (ई० स०१७०३) में वनी थी। वि॰ सं॰ १८०६ (ई॰ स०१७४६) में महाराव मानसिंह ( उम्मेदर्सिंह ) का परलोकवास हुआ नै

महाराव मानसिंह के पीछे इनके बड़े कुंवर एथ्वीराज (पृ-थीसिंह) वि॰ सं॰ १८०६ (ई॰ स॰ १७४६) में सिरोही के राज्य-सिंहासन पर विराजे इनका जन्म वि० सं॰ १७८२ (ई॰ स॰ १७२४) वैशाख शु॰ ११ को हुआ था वि॰ सं॰ १८२६ (ई० स० १७०२) में इनका स्वर्गवास होने पर इनके कुंवर तस्तृसिंह सिरोही के राजा है हारी और उसके लिये प्रवंध करना शुरू किया राज्य की फ़्रोज राज-प्त भाई बेटे आदि थे, जिनमें से अधिकतर राज्य के विरोधी होकर अपनी अपनी जागीरें बढ़ाने के उद्योग में लगे हुए थे, जिससे उनके भरी-से न रहकर इन्होंने मकराणी और सिन्धी मुसल्मान तथा नागें। को, जो उन दिनों बड़े वीर तथा लड़ाकू समभे जाते थे, फौज में भरती करना शुरू किया. इस प्रकार ६ वर्ष में नई फौज तय्यार होने तक सिरोही राज्य के क़रीब २४० गांव पालनपुर के श्राधिकार में चले गये. फिर इन्होंने अपनी तथा अपने सरदारों की फौज इकट्टी कर पालन-पुरवालों के दवाये हुए अपने गांवों को छुड़ाने के लिये चढ़ाई की. जब इनकी फौज गांव भटाने के पास पहुंची, उस समय वहां के ठाकुर को जो इन-के हुक्म की तामील नहीं करता था, सज़ा देने का विचार हुआ, परन्तु यह राय साथवाले सर्दारों को नापसन्द हुई, क्योंकि वे लोग उक्त ठाकुर से मिले हुए थे, जिससे उन्होंने उसको वहका दिया और वह अपना ठिकाना छोड़कर पहाड़ों में चला गया फिर लखावत, डूंगरावत ऋौर वजावत इन तीनों ही दल के मुखिये सर्दार एक मत होकर अपने मालिक को छोड़ पालनपुरवालों से जा मिले. ऐसी दशा में इर न्होंने पालनपुरवालों से लड़कर अपने गांव छुड़ाने का विचार तो छोड़ दिया, किन्तु नये गांत्रों पर पालनपुर का अधिकार न होनेपात्रे, इसका प्रवन्ध कर राज्य की भीतरी हालत सुधारने का विचार किया. उस समय की शक्ति इतनी निर्वल हो गई थी, कि सरदारों से लड़कर उनको

## प्रकरग सातवां.

## महाराव वैरीशाल ( दूसरे ) से महाराव उम्मेदसिंह तक का वृत्तान्त.

महाराव वैरीशाल ( दूसरे ).

महारात्र वेरीशाल ( दूसरे ) का जन्म भारजा गांव में सं०१≍१७ (ई० स०१७६०) श्रावण सुदि १५ को हुआ था इनकी गद्दीनशीनी के समय राज्य की हालत ठीक न थी, क्योंकि लखावत आदि सर्दार राज्य के हुक्म को मानते न थे, राज्य के पूर्वी हिस्से को भील और दूसरों को मीने खूब लूटते थे, पालनपुरवालों ने कई गांव पहिले ही से दवा लिये थे और राज्य में सर्दारों का वसेड़ा देखकर वे प्रतिदिन नये गांवों पर अपने थाने विठलाते जाते थे. महाराव वेरी शाल से अपने राज्य की ऐसी दशा देखी न गई और उसकी दुरुस्ती करने तथा पालनपुरवालों ने जो गांव दवाये थे, उनको छुड़ाने का इन्होंने विचार किया, परन्तु राज्य के अधिकार में केवल ४०-५० के करीव ही गांव रह गये थे, जिनकी आमद इतनी न थी, कि ये अपने विचार को आसानी से पूरा करसकें तो भी इन्होंने हिम्सत न हारी और उसके लिये प्रवंध करना शुरू किया राज्य की फ़ौज राज-पूत भाई वेटे आदि थे, जिनमें से अधिकतर राज्य के विरोधी होकर अपनी अपनी जागीरें बढ़ाने के उद्योग में लगे हुए थे, जिससे उनके भरो-से न रहकर इन्होंने मकराणी और सिन्धी मुसल्मान तथा नागों को, जो उन दिनों बड़े वीर तथा बड़ाकू समभे जाते थे, फौज में भरती करना शुरू किया। इस प्रकार ६ वर्ष में नई फौज तथ्यार होने तक सिरोही राज्य के क्रीव २४० गांव पालनपुर के अधिकार में चले गये. फिर इन्होंने अपनी तथा अपने सरदारों की फौज इकट्टी कर पालन-पुरवालों के दवाये हुए अपने गांवों को छुड़ाने के लिये चढ़ाई की. जब इनकी फौज गांव भटाने के पास पहुंची, उस समय वहां के ठाकुर को जो इन-के हुक्म की तामील नहीं करता था, सज़ा देने का विचार हुआ, परन्तु यह राय साथवाले सर्दारों को नापसन्द हुई, क्योंकि वे लोग उक्त ठाकुर से मिले हुए थे, जिससे उन्होंने उसको वहका दिया और वह अपना ठिकाना छोड़कर पहाड़ों में चला गया. फिर लखावत, ढुंगरावत और वजावत इन तीनों ही दल के मुखिये सर्दार एक मत होकर अपने माजिक को छोड़ पालनपुरवालों से जा मिले. ऐसी दशा में इ-न्होंने पालनपुरवालों से लड़कर अपने गांव छुड़ाने का विचार तो छोड़ दिया, किन्तु नये गांवों पर पालनपुर का अधिकार न होने पावे, इसका प्रवन्ध कर राज्य की भीतरी हालत सुधारने का विचार किया. उस समय राज्य की शाक्ति इतनी निर्वल हो गई थी, कि सरदारों से लड़कर उनको

दवाना सम्भव ही न था. यह हाजत देखकर इनको छल से अ पना स्वार्थ सिद्ध करने का विचार करना पड़ा. उस समय पाडीव का ठाकुर अमरसिंह ड्रंगरावत सर्दारों का मुखिया था और उसीकी सलाइपर दूसरे सर्दार चलते थे, इसलिये उसकी मरवा डालने का वि चार कर इन्होंने मकरानी व सिंधी फौज के मुखिये जमादार देसर सिंधी को, जो पाडीन के उक्त ठाक़ुर का मित्र था, यह काम सोंपा वि० सं० १८५५ ( ई० स० १७६८ ) मार्गशीर्प शुक्का ११ को ठाकुर श्रमरसिंह सारगेश्वरजी के दर्शन करने की आया, उस वक्त जमादार देसर अपने उक्त मित्र से मिलने को गया ठाकुर दर्शन कर लौटता हुआ मन्दिर के वाहर की सीढ़ियां उतर रहा था, उस समय देसर ने उस पर श्रपनी तत्तवार का वार कर वहीं उसका काम तमाम कर दिया, जिसके इनाम में महाराव ने वि० सं० १८५७ ( ई० स० १८०० ) में उसको बाङ्गोल गांव दिया, जो उन दिनों सिरोही राज्य में था भौर अन पालनपुर इलाक़े में हैं. यह गांव अवतक उसके वंशजों के आधीन है.

पाडीव के ठाकुर श्रमरिसंह के मारे जाने से सर्दारों का वल कुछ कम पड़ा, ऐसे में कालंद्री के ठाकुर श्रमरिसंह ने, जिसके पुत्र न था, वि॰ सं॰ १८५८ (ई॰ स॰ १८०१) में अपने भाइयों में से कां केदरा गांव से रामिसंह को महाराव की मंजूरी से अपने जीतेजी गोद जिया और उसके नज़राने में अपने पट्टे का गांव नीतोरा इनके नज़र कर दिया, परन्तु उसके मरते ही उसकी ठकुरानी जोधी ने नीतोरा गांव राज्य को देना न चाहा, इतना ही नहीं, किन्तु दूसरों की वहका वट में आकर रामसिंह को वहां से निकाल दिया और विना राज्य की मंजूरी के मोटागांम के ठाकुर तेजसिंह के पुत्र खुंमाणसिंह को वि॰ सं॰ १८५६ (ई॰ स॰ १८०२) में गोंद ले लिया, जिससे राज्य में फिर नर्या वखेड़ा खड़ा हुआ। इस बखेड़े का मुखिया मोटागांम का ठाकुर तेजसिंह बना, जो थोड़े ही दिनों वाद मरवाडाला गया, जिसका कुछ असर सरदारों पर अवश्य हुआ।

वि॰ सं॰ १८५७ (ई॰ स॰ १८००) में पींडवाड़ा के रागावत ठाकुर सवाईसिंह ने सदीरों का बखेड़ा और राज्य की कमज़ोरी देख-कर राज्य की मंजूरी लिये विना ही धनारी गांव से ज़ालिमसिंह को गोद लेकर अपने पट्टे का मालिक बना दिया। इसपर नाराज़ होकर इन्होंने सवाईसिंह को सिरोही बुलाया, परन्तु उस बुद्धिमान सदीर ने नरमी के साथ हाथ जोड़ सिरोही की गदी की सबे दिल से सेवा करने की इच्छा प्रकट कर अपने अपराध की चमा चाही, जिसपर इन्होंने प्रसन्न होकर ज़ालिमसिंह की गोदनशीनी कबूल करली। सवाईसिंह ने भी २५००) रुपये नज़राना देकर उक्त गोदनशीनी का परवाना लिखवा लिया और पीछे से ज़ालिमसिंह भी शुद्धचित्त से राज्य की सेवा करता रहा।

महाराव वैरीशाल (दूसरे) की इच्छा अपने सर्दारों को दवाने,

पालनपुरवालों से श्रपने गांव पीछे बेने तथा मीनों व भीलों का उपद्रव मिटाकर प्रजा की रचा करने की रही, परन्तु ईश्वर को यह मंजूर न था, जिससे बिना कारण ही जोधपुर जैसे प्रवल पड़ोसी राज्य से वैर खड़ा होगया, जिसका वृतान्त नीचे लिखा जाता है:--

वि० सं० १८५० ( ई० स० १७६६ ) अ।पाट वदि १४ को जो थपुर के महाराजा विजयसिंह का स्वर्गवाल हुआ और उनके कुंवर भीमसिंह जोधपुर की गदी पर बैठे और अपने भाइयों को ही नष्ट करने लगे, जिससे उनके भाई गुमानसिंह के पुत्र मानसिंह ने उन-का विरोध कर पाली को जूटा और प्रसिद्ध जालार के किले की दवा बिया. महाराजा भीमसिंह ने जाबोर का किसा उनसे छीन लेने को वहां पर फौज भेजी, जिसने उस किले को घेर लिया. उन्होंने चाहा था, कि महाराजा अजीतसिंह की नांई हमको भी सिरोहीराज्य में कोई पनाह की जगह मिलजावे, जहां पर हमारा ज़नाना आदि रहें, झौर इसी विचार से उन्होंने अपने जनाने तथा कुंवर छत्रसिंह को महाराव वैरी॰ शाल के पास सिरोही भेज दिया, परन्तु महाराव ने जोधपुर के सहाराजा भीमसिंह से, जिनके साथ इनकी वडी मैत्री थी, विगाड होने का अंग देशा होने के कारण उनको अपने यहां रखने से इन्कार किया, जिससे उनको लौटना पड़ा लौटते समय कुंत्रर अत्रशाल की त्रांख एक दरस्त की शाख लगने से फूट गई. महाराव वैरीशाल के इस वर्ताव से मानसिंह इनसे बहुत ही कुद्ध हुए और ऐसे में दैवइच्छा से वि॰ सं॰ १८६०

(ई॰ स॰ १८०३) कार्तिक सुदि १ को महाराजा भीमसिंह का देहान्त हुआ और मानसिंह जोधपुर राज्य के स्वामी हुए. उन्होंने जोधपुर की गद्दी पर बैठते ही मूंता ज्ञानमल को वड़ी फौज के साथ सिरोहीराज्य पर भेजा, जिसने मुल्क को लूटने व तवाह करने में कसर न रक्खी इतने ही से महाराजा मानसिंह को संतोप न हुआ, किन्तु वे सिरोहीराज्य को वरावर हानि पहुंचात रहे, जिसका हाल हम आगे लिखेंगे

महाराव वैशिशाल ने वि॰ सं॰ १८६० (ई० स॰ १८०३) में गोल गांव पर की राज्य की लागत सारखेश्वरजी के अर्पण करदी यह गांव परमारों के समय ग्रजरात से बुलाये हुए सहस्रक्रोदीच्य ब्राह्मणों को कई दूसरे गांवों के साथ दान में मिला था- इसी गांव पर से औ-दीच्य ब्राह्मणों का एक दल गोलवाल (गोरवाल) नाम से प्रसिद्ध हुआ है. वि० सं० १८६४ (ई० स० १८०७) उ्षेष्ठ सुद्धि ७ को महाराव वैरीशाल का परत्नोकवास हुआ। ये शस्त्र चलाने में बड़े निपुण, घोड़े के नामी चढ़िये तथा सरल प्रकृति के धर्मनिष्ठ राजा थे. इनकी इच्छा सदा प्रजा की स्थिति सुधारने तथा देश में शांति फैलाने की ही रही, परन्तु स-मय ने इनका साथ न दिया. इनकी खन्नी शारणेश्वरजी के मंदिर के अहाते के भीतर मंदाकिनी के पश्चिमी किनारे पर है, जिसकी प्रतिष्टा वि० सं० १८६६ ( ई० स० १८१२ ) द्वितीय वैशाख में हुई थी.

इनके दो राणियां थीं, जिनमें से वड़ी ईडर राज्य के ठिकाने ठिठोई के चांपावत ठाकुर वदनांसेंह की पुत्री अभयकंवर स्रोर दसरी चागोद ( मारवाड़ में ) के मेड़ितया ठाकुर वनेसिंह की पुत्री जसकंवर थी, जिनसे तीन कुंवर उदयभाग, अखेराज और शिवसिंह उत्पन्न हुए, जिनमें से उदयभाग और शिवसिंह बड़ी राग्यी से और अखेराज मेड़तग्री से उत्पन्न हुए थे.

महाराव वैरीशाल ने अपने जीतेजी अपने दूसरे कुंवर अलेराज को भारजा गांव दिया और सबसे छोटे कुंवर शिवसिंह को नांदिआ † गांव दिया, जो जावाल के ठाकुर पन्ना के पट्टे में से खालिसह किया गया था

## महाराव उदयभाणः

महाराव उदयभाग का जन्म वि० सं० १ = १६ (ई० स० १०६०) फाल्गुन विद ६ को, गद्दीनशीनी वि॰ सं० १ = ६३ (ई॰ स० १ = ०७) ज्येष्ट सुदि ७ को और राज्याभिषेक का उत्सव फाल्गुन विद = को हुआ। इनके राज्य पाने के समय भी राज्य की दशा ठीक न थी और इनको अपनी ऐश इश्ररत के आगे अपने राज्य की दशा सुधारने की तर रफ़ ध्यान ही कम था, जिससे देश की हाजत और भी ख़राब होने

<sup>ं</sup> नादिआ गाव उस वक्त जावाल क पट्टें मथा वहा के ठाकुर वीरमदेव के औलाद न होने के कारण उसने सिंबरत गाव के ठाकुर नाथा के बेटे पन्ना को गोद लिया, जिसके नगरात म यह गाव उसने महाराव वैरीझाल क नजर किया था पीछे से महाराव ने ठाकुर पन्ना की अच्छी सेवा से प्रसन्न होकर पीछा उसको बस्टा दिया, परन्तु वहा की प्रजा और ठाकुर के बीच की नाइतिकाकी की शिकायत बनी रहने के कारण वि० स० १८६२ (ई० स० १८०५) म यह गाव खालिसह किया जाकर कुबर जिवसिंह को दिया गया था.

लगी. उधर जोधपुर के महाराजा मानसिंह सिरोहीराज्य को अपने राज्य में मिलाने के विचार से उसको लूटकर कमज़ोर करने के उ-द्योग में लगे हुए ही थे और इधर भील और मीनों ने भी ख़त्र लूट मचा रक्ली थी. वि॰ सं॰ १८६६ (ई॰ स॰ १८१२) में महाराजा मानसिंह ने अपनी फौज सिरोही पर भेजी, जिसने शहर सिरोही पर हमला कर उसे लूटा और इस राज्य के कई इलाकों को लूटने वाद वह फीज जोधपुर को खीट गई. वि॰ सं॰ १८७० (ई० स० १८१३) में महाराव उदयभाग अपने छोटे भाई शिवसिंह, राज्य के कुछ ब्रहलकार तथा कितने एक तिपाहियों को साथ लेकर सोरों की यात्रा को गये वहां पर गंगास्नान तथा दानपुराय आदि कर लौटते हुए मारवाड़ के पाली नगर में पहुंचे, जो उस समय धनाढ्य श्रीर व्योपार का प्रसिद्ध नगर गिना जाता था. इन्होंने कुछ दिन वहां पर ठहरने का विचार किया और रंडियों का नाच रंग, जिसमें इनको वि-शेष आसक्ति थी, खूव होने लगाः महाराजा मानसिंह सिरोही राज्य के कहर शत्रु वने हुए ही थे, इसलिये पाली के हाकिम ने अपनी ख़ैर-ख्वाही जतलाने के लिये महाराव के वहां ठहरने का हाल गुप्तरीति से महाराजा को पहुंचाया, जिन्होंने तुरन्त ही कुछ फौंज वहां से भेज दी, जिसने त्राकर जिस स्थान में महारात्र उदयभाग ठहरे हुए थे, उसे घेर लिया और कुल साथियों सहित इनको गिरफ़्तार कर जोधपुर प-हुंचा दिया महाराजा ने तीन माह तक इनको जोधपुर में रक्खा

श्रीर गुप्तरीति से इनसे जोधपुर की मातहती कितनी एक शर्ती के साथ कृवृत्त करने की तहरीर भी लिखवाली ऋोर १२५०००) रुपये देने की शर्तपर महाराजा (मानसिंह ) ने इन (महाराव उदय-भागा ) से सदा के व्यवहार के अनुसार मुलाकृत की. फिर महा-राव अपने साथियों सहित सिरोही पहुंचे. इनके सजाहकारों ने जिस समय सवालाख रुपये महाराजा मानसिंह को देने का इकरार किया उस समय यह सोचा था, कि इस समय तो रुपयों का इक़रार करलेना ही अच्छा है, फिर यहां से छूटकर सिरोही जानेपर रुपये देता न देना अपने इव्हित्यार में हैं. इसी विचार से सिरोही के मुसाहिव जोधपुर से रुपयों की ताक़ीद होने पर भी उस तरफ़ कुछ ध्यान नहीं टेते थे, जिससे नाराज होकर महाराजा ने वि० सं० १८७३ ( ई० स० १८१६ ) में मूंता साहिबचंद की मातहती में फौज भेजी, जिसने परगने भीतरट को लुटा ऋोर कई गांवों के महाजनो से वहुतसे रुपये वसूल कर वह जोधपुर को जौटी फिर महाराव तथा उनके मुसाहियों ने यह सलाह की, कि जोध-पुर की फोज सिरोही के इलाके को लृटती है तो अपने को जोधपुर का इला-. का लटना चाहिये. इस सलाह के अनुसार गोसांई रामदत्तपुरी और वोड़ा घेमा को फौज टेकर जोधपुर राज्य के जालोर व गोडवाड़ परगनों को, जो सिरोहीराज्य से मिले हुए हैं, जृटने को भेजा. इन्होंने जालोर के काडदर, वागरा, ऋाकोज्ञी, धानपुरा, तातोज्ञी, सांड़, नृन, मोक, ढेज-दरी, बीलपुर, बुडतरा, सवरसा, सिपरवाड़ा, माडोली ऋौर भृतवा गांवीं

को लूटा और उन गांवों स ३८५६) रुपये फीजवाब के वसूल किये. इसी तरह गोडवाड़ इलाक़े के कानपुरा, पालड़ी, कोरटा, सलोदिया, ऊंदरी, धनापुरा, पोमाना और सांखपुरा गांनों को लूटा और नहां से ह० १०८८॥ =) फौजबाव के लिये जब इस लूट की ख़बर जोधपुर पहुंची तो महाराजा मानसिंह बहुत ही अप्रसन्न हुए और मूंता साहि-वचंद को वड़ी फौज के साथ उन्होंने भेजा और यह हुक्म दिया, कि सिरोही को लुटकर वर्बाद करडालो यह फौज सिरोही की तरफ वड़ी अप्रोर वि॰ सं• १८०७ ( ई॰ स॰ १८१७) माघ वाद नको उसने शहर तिरोही पर हमला करदिया. महाराव उदयभाग ने शहर छोड़कर पहाड़ों में शरण ली और जोधपुर की फीज ने १० दिन तक शहर को जुटा यह फीज ढाई जाल रुपये का माल जुटकर जोधपुर को जौटी. इसी फौजने तिरोही राज्य का दर्फत्र भी जला दिया, जिससे सब पुराने कागजात नष्ट होगये. इस प्रकार मुल्क को वर्धाद होता देखकर महाराव को जोधपुर के रुपये चुकाने का विचार हुआ, परन्तु खुजाना खाली होने से महाजनों से रुपये वस्तु करने का यतन होने लगा और उसके लिये उनपर सल्तियां होने लगीं, जिससे जिन महा-जनों के पास कुछ माल था, वे देश छोड़कर गुजरात तथा मालवे को भाग गये और वहीं पर आवाद हुए. इधर रुपये वसूल करने के लिये लोगों पर सब्तियां होती रहीं, उधर भील और मीने मुल्क को लूटते रहे, जिससे वह यहांतक ऊजड़ होता गया कि आबाद गांव गिनती

के ही रह गये, राज्य की ऐसी दशा देखकर सब सरदार इकटे होकर नांदिआ गांव में राजसाहव | शिवसिंह के पास गये और राज्य के प्रवंप के विषय में बातचीत की उन्होंने उनसे यही कहा, कि आप तो अपन अपने ठिकानों में जाइये, में इसका प्रवंध शीध करूंगा वि॰ सं॰ १८०४ (ई० स० १८९०) में उन्होंने सिरोही जाकर महाराव उदयभाय को नज़रकेंद्र कर राज्य के प्रवंध का काम अपने हाथ में खिया जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने महाराव उदयभाय को केंद्र से लुड़ाने के लिये फौज भेजी, परन्तु उसको सफलता प्राप्त न हुई विं सं० १८०३ (ई० स० १८४०) माघ विद ६ को महाराव उदयभाय का परलोकवास हुआ और इनके पुत्र न होने के कारण इनके छोटे भाई शिवसिंह सिरोही के मालिक हुए.

महाराव उदयभाग का वर्ग गौर श्रीर कद मध्यमश्रेगी का था-इनका चालचलन ठीक न था- ये सदा ऐश इश्रदत में लगे रहते, श्रपनी इच्छा के विरुद्ध की अच्छी सलाह को भी कभी नहीं मानते श्रोर राज्यप्रवंध या प्रजा की भलाई का इनको तिनक भी ख़याल न था, जिसका फल यह हुआ, कि १० वर्ष राज्य करने वाद ये केंद्र हुए श्रोर २६ वर्ष उसी अवस्था में विताये.

<sup>ि</sup> सिरोही राज्य में राजा के भाइयो व उनके उत्तराधिकारियों को 'राजसाहय' कहते हैं श्रीर उनको नहरीर में भी ऐमा ही लिसा जाता है. एक प्रकार से यह उनका रिगताब हो गर्य है, परन्तु यह सिनाब नवीन ही है. पाहले इसका प्रचार होना पाचा नहीं जाता

महाराव उदयभाग के तीन विवाह हुए थे, जिनमें से पि हिला वि॰ सं॰ १६६२ (ई॰ स॰ १८०५) आपाढ़ बदि ६ को मांग्रसा (गुजरात के इलाके महीकांठ में) के चावड़े ठाकुर जेतिसिंह की पुत्री गुलावकंवर से (सिरोही में डोला आया), दूसरा वि॰ सं॰ १८०१ (ई॰ स॰ १८४१) में खेजड़ली (मारवाड़ में) के चांपावत ठाकुर सालिमसिंह की पुत्री जेतकंवर से (सिरोही में) और तीसरा नार-लाई (मारवाड़ में) के मेड़तिया ठाकुर प्रथीसिंह की पुत्री इन्द्रकंवर से वि॰ सं॰ १८०५ (ई॰ स॰ १८२१) में हुआ था।

## महाराव शिवसिंहः

महाराव शिवसिंह ने अपने बड़े भाई उदयभाए को क़ैंद कर सिरोहीराज्य का प्रवन्ध अपने हाथ में लिया, परन्तु इन्होंने अ-पर्न बड़े भाई की जीवित दशा में अपने को राजा कहलाना उचित न समभा और इसी कारण से राजप्रतिनिधि (रिजेन्ट, मुन्सिरम) के तौर पर राज्य का काम करना शुरू किया। उस समय राज्य की दशा यह थी, कि राज्य की आमद ६००००) रुपये रह गई थी, मारवाड़-वाले साल में एक दो बार फीज भेजकर देश को अवस्य लूटते थे, धनवान लोग देश कोड़कर गुजरात, मालवा आदि देशों में जाकर वहीं आवाद हुए थे, देश ऊजड़सा होगया था और राज्य की इतनी ताकत न थी, कि प्रजा के जान व माल की रचा करसके। ऐसी दशा

में भील तथा मीनों का ज़ोर बढ़ा. वे लोग गिरोह बांधकर गांवों के लूटने, चौपायों को पकड़ कर दूसरे इलाक़ों में वेचने तथा कई शास-निक ( धर्मार्थ दिये हुए ) गांवों से 'चोथ' के नाम से नियत रुप्ये लेने लगे इतने से ही उनको संतोष न हुआ, किन्तु वे मालदार लोगों को पकड़ कर पहाड़ों में लेजाकर कैंद्र करने, उनका तरह तरह से दुःख देने तथा उनसे मनमाना दंड लेने तक की हिम्मत भी करने लगे श्रोर जो उनकी इच्छानुसार रूपये नहीं देता उसको वे मार भी डालते थे. उन्हीं के उरके मारे मुसाफ़िरों को सफ़र करना कठिन हो गया, वराते लुटजाने लगीं और विना उन्हीं लोगों की सहायना के एक गांव ेसे दूसरे गांव जाना कठिन हो गया. राज्य के ख़ालसे में बहुत ही कम गांव रह गये और वाकी बहुधा सब सदीरों के कब्ज़े में थे, जो राज्य के हुक्म को नहीं मानते थे और जब कोई सर्दार मरजाता और उसके पुत्र न होता तो उसके संबंधी राज्य की मंजूरी लिये विना ही किसी को उसके गोद रखखेते या उसकी जागीर आपस में बांट लेते और राज्य को उसकी इत्तला तक नहीं देते थे.

इन्होंने राज्य का काम अपने हाथ में लेते ही यह हुक्म जारी कर दिया, कि विना राज्य की मंजूरी के कोई सर्दार या ठाक्कर किसी को गोद न ले सकेगा और इसके विरुद्ध चलनेवाले की जागीर ज़ब्त कर ली जायेगी, जिससे कई सर्दारों ने पालनपुरवालों की आधीनता स्वीकार करली. देश की ऐसी दशा देखकर इन्होंने सोचा, कि अप

वाहरी सहायता के विना देश की दशा का सुधरना अशक्य है, अत-एव इन्होंने सर्कार अंग्रेज़ी की शरण लेना निश्चय किया

उन दिनों में मरहटों के पैर राजपूताने से उख़ड़ रहे थे और राजपूताने के राजा अपनी रचा के लिये सर्कार अंग्रेज़ी. की शरण जेने लगे थे, जिससे इन्होंने भी वि० सं० १८७४ (ई० स० १८१७) पौप विद ४ को बड़ोदा के रेज़िंडेग्रट कसान करनिक साहब को पत्र लिखकर सर्कार अंग्रेज़ी की शरण लेने की इच्छा अकट की, जिसके उत्तर में उन्होंने लिखा, कि सिरोहीराज्य देहली इहाते में है और टॉड साहब भी वहीं हैं, इसलिये उनकी मारफ़त लिखा पढ़ी करनी चाहिये. इस पत्र के आने पर टॉड साहब से लिखा पढ़ी शुरू हुई और सर्कार से अह-दनामा होने का सिखसिका चला, जिसकी ख़बर जोधपुर के महाराजा मानलिंह को भी लगी.

ता० ६ जनवरी सन् १८१८ ई० (वि० सं० १८७४ पीष सुदि १०) को जोधपुरराज्य का सर्कार अंग्रेज़ी से अहदनामा हो चुका था और महाराजा मानांसेंह सिरोही राज्य को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे, इसलिये उन्होंने सिरोहीराज्य के साथ सर्कार अंग्रेज़ी की संधि होने की जो कार्रवाई चलरही थी, उसमें वाधा डालनी चाही. उन्होंने गवर्नमेंट के साथ इस आश्रय की लिखा पढ़ी की, किसिरोही का इलाक़ा पहिले से ही जोधपुर के आधीन है, इसलिये सिरोही के साथ अलग अहदनाना न होना चाहिये- इसपर अहदनामा होने की, वात

रुकगई श्रौर जोधपुर के दाने की तहकीकात का काम कप्तान टॉड सा हब के सुपुर्द हुआ, जो उन दिनों में जोधपुर के पोलिटिकल एजेंट भी थे. टॉड साहव जोधपुर के महाराजा मानसिंह के मित्र थे, जिससे उक महाराजा को अपना कार्य सिद्ध होने की पूरी आशा थी और जीपपुर का वकील उसके लिये वड़ी कोशिश कर रहा था, परन्तु टॉड साहर ने, जो बड़े ही निष्पचपात अफ़सर थे, पूरे सबत के विना जोधपुर का दावा खीकार करना न चाहा. जोधपुर के वकील ने यह वतलाने की कोशिश की, कि महाराजा अभयसिंह के समय से ही सिरोहीवाले जो धपुर की चाकरी करते और खिराज देते हैं, जिसपर टॉड साहव ने, जो इन दोनों राज्यों के इतिहास से परिचित थे, यही उत्तर दिया, कि 'जोधपुर के राजाओं की मातहती में सिरोही की सेना लड़ी हैं श्रोर गुजरात की लड़ाइयों में महाराजा श्रभयसिंह के साथ रहकर देवडों ने बड़ी वीरता दिखलाई है, परन्तु जोधपुर के इतिहास से ही पाया जाता है, कि उस समय अभयसिंह जोधपुर के राजा नहीं, किन्तु वादशाही फ़्रोज के सेनापित थे ऋौर सिरोही की सेना भी वादशाही फंडे के नीचे रह कर खड़ी थी.' इसी तरह सिरोही से ख़िराज लेने की वात भी उन्होंने निर्मूज सिद्ध करदी, जिससे जोधपुर की तरफ़ से सिरोही क महाराव उदयभाग के हस्ताचर वाली एक तहरीर पेश की गई,जिसमें . उक्त महाराव ने कितनीक शतों के साथ जोधपुर की मातहती स्वीकार की थी, परन्तु टॉड साहब को उक्त तहरीर के खिखे जाने का हाल

भलीभांति मालूम था, जिससे उन्होंने स्पष्ट कह दिया, कि 'यह तह-रीर राव उदयभाण को गंगाजी से लौटते हुए मार्ग में से क़ैद कर जोधपुरवालों ने जुबरन् लिखवाली है, इसलिये देवड़े सर्दार इस-को रही कागुज के बराबर समझते हैं। इस प्रकार जोधपुर वालों के सब प्रमाणों को निर्मृत वतलाकर उनका दावा खारिज कर दिया गया, जिससे महाराजा मानसिंह अप्रसन्न हुए, किन्तु टॉड साहव ने, जो केवल सत्य के ही पचपाती थे, उक्त महाराजा की अप्रसन्नता का कुछ भी संकोच न किया ऋौर ता० ११ सितंबर स० १८२३ ई० (वि० सं० १८८० भाद्रपद शु० १३) को सिरोही मुकाम पर ऋहदनामा होगया, जिस-की तस्दीक गवर्नरजनरल साहव वहादुर ने ता० ३० अक्ट्रवर स॰ १८२३ ई० ( वि० सं० १८८० कार्तिक वदि १२ ) को की. इस श्रहदनामे की श्तें नीचे लिखी जाती हैं 🕇

शर्त पहिली-सर्कार अंग्रेज़ी स्वीकार करती है, कि वह रियास-त और इलाक़ा सिरोही को अपनी मातहती व रचण में ली हुई रियासतों में शुमार करेगी और अपनी हिफाज़त में रक्खेगी.

शर्त दूसरी-राव शिवासिंह मुन्सरिम अपनी, राव साहव की और उनके वारिसों व जानशीनों की तरफ से इस तहरीर के द्वारा सर्कार अंग्रेज़ी की बुजुर्गी को कुबूल करते हैं और इक़रार करते हैं, कि प्रामाणिकता के साथ बफ़ादारी की फुर्ज अदा करेंगे और इस अहदनामे

<sup>ा</sup> संप्रेगी से तर्जुमा किया गया है.

की दूसरी शर्तों का पूरा लिहाज़ रक्खेंगे.

श्रत तीसरी-राव साहव सिरोही, किसी दूसरे रईंग या रियासत से ताल्लुक न रक्खेंगे. किसी दूसरे पर ज़ियादती न करेंगे और देवयोग से किसी पड़ोसी से भगड़ा पैदा होगा तो वह फ़ैसले के लिये सर्कार अंग्रेज़ी की सरपंची के सुपुर्द किया जायेगा और सर्कार अंग्रेज़ी मंज़ूर फ़र्माती हैं कि वह अपने ज़िरए से हर एक दावे का फ़ैसला करादेगी, जो सिरोही और दूसरी रियासतों के वीच ज़ाहिर होगा, चाहे वह दूसरी रियासतों की तरफ़ से या सिरोही की तरफ़ से ज़मीन, नौकरी, रुपये या मदद की वावत या किसी और मुआमले की वावत हो.

शर्त चौथी-अंग्रेज़ी हुकूमत रियासत सिरोही में दाख़िल न होगी, लेकिन यहां के राजा हमेशह सर्कार अंग्रेज़ी के अफ़सरों की सलाह के अनुसार रियासती इन्तज़ाम करेंगे और उनकी राय के मुआफ़िक अमल किया करेंगे.

शर्त पांचर्वी—जो कि अब सिरोही का राज्य इलाक़ों के बटने और बदख्व़ाहों की बदचलनी और लुटेरों की लूटमार से बीरान ही गया है, इसलिये मुन्सिरम रियासत बादा करते हैं, कि वे सर्कारी हाकिमों की सलाह के मुआफ़िक जिस बात में मुल्क की बेहतरी और इंतिज़ाम समभा जावेगा, अमल किया करेंगे और यह भी इक़रार करते हैं कि वे अब और आगे को मुल्की फ़ायदे, चोरी और धाड़ीं के रोकने और प्रजा के इन्साफ़ में पूरी कोशिश किया करेंगे. शर्त छठी-यदि रियासत सिरोही के सर्दार या ठाकुरों में से कोई शब्स किसी जुर्म या हुक्मऋदूली का कुसूरवार होगा तो उसको जुर्मानह, इलाक़े की ज़ब्ती या और कोई सज़ा, जो कुसूर के लायक होगी, अंग्रेज़ी अफ़सरों की सलाह और संमाति से दी जायेगी.

ग्रंत सातर्वी—सिरोही के सब रहनेवालों ने, क्या अमीर और क्या ग्रीय, एक मत होकर ज़ाहिर किया है, कि अगले राजा राव उदयभाण अपने जुल्म व ज़ियादती के कारण सब सर्दारों व ठाकुरों की संमति से वाजियी तौर से बर्तरफ़ होकर कैद किये गये और राव शिवसिंह सब की मंजूरी से उनके उत्तराधिकारी करार दिये गये हैं, इस वास्ते सर्कार अंग्रेज़ी राव शिवसिंह को उनकी ज़िन्दगी तक रियासत के मुन्सिरम मंजूर फ़र्मावेगी, परन्तु उनके देहान्त के वाद राव उदयभाण की सन्तित में से कोई वारिस होगा तो वह गई। पर विठाया जायेगा

शर्त आठवीं-रियासत सिरोही उतना ख़िराज सर्कार अंग्रेज़ी को अपनी रचा के ख़र्चे के लिये आज की तारीख़ से तीन वरस बी-तने बाद दिया करेगी, जितना कि नियत होगा, इस शर्त से, कि उस-की तादाद इ: आना फ़ीरुपया आमदनी मुक्क से अधिक न हो।

शर्त नवीं-ज्यौपार की तरक्क़ी और रिआया के आम फ़ायदों के लिये सर्कारी अफ़सरों को यह उचित होगा, कि वे राहदारी व चुंगी आदि के महसूल की शरह रियासत सिरोही के इलाक़े में इस तरह की दूसरी शर्तों का पूरा लिहाज़ रक्खेंगे.

से ताल्लुक न रक्खेंगे किसी दूसरे पर ज़ियादती न करेंगे और देवयोग से किसी पड़ोसी से भगड़ा पैदा होगा तो वह फ़ैसले के लिये सर्कार अंग्रेज़ी की सरपंची के सुपुर्द किया जायेगा और सर्कार अंग्रेज़ी मंज़ूर फ़र्माती है कि वह अपने ज़िरए से हर एक दावे का फ़ैसला करादेगी, जो सिरोही और दूसरी रियासतों के बीच ज़ाहिर होगा, चाहे वह दूसरी रियासतों की तरफ़ से या सिरोही की तरफ़ से ज़िमीन, नौकरी, रुपये या मदद की वावत या किसी और मुआमले की वावत हो.

शर्त तीसरी-राव साहव सिरोही, किसी दूसरे रईस या रियासत

शर्त चौथी-अंग्रेज़ी हुक्मत रियासत सिरोही में दाख़िल न होगी, लेकिन यहां के राजा हमेशह सर्कार अंग्रेज़ी के अफ़सरों की सलाह के अनुसार रियासती इन्तज़ाम करेंगे और उनकी राय के मुआफ़िक अमल किया करेंगे. १८८० (ई॰ स० १८२३) कार्तिक वादे ४ को सिरोही राज्य के खारल परगने के तलेटा गांव पर फोज के साथ चढ़ आया और उसने १॰ गांवों को उजाड़ डाला और अनुमान ३१०००) रुपये का नुकृसान किया उसका दावा सर्कार अंग्रेज़ी में पेश किया गया, जिसका फ़ैसला सिरोही के लाभ में हुआ।

सर्कार अंग्रेज़ी के साथ यह अहदनामा हो जाने से वाहरी आपित्रों से तो राज्य की रचा होगई. अब भीतरी बुराइयां मिटाने की ज़रूरत हुई, परन्तु ख़ज़ाना खाली होने तथा राजकी कमज़ोर हालत के कारण उसका प्रवन्ध होना सहज न था, इस वास्ते नई बैकुवा- यदी फीज तथ्यार करने के लिये इन्हों (श्विसिंह) ने सर्कार अंग्रेज़ी से तीन वरस में जमा करा देने की शर्त पर ५००००) रुपये विना सूद मिलने की दर्ख्यंस्त की, जो मंजूर हुई. उन रुपयों से एक नई फीज तथ्यार की गई और सर्कार अंग्रेज़ी ने भी मुल्क के फ़ायदे के लिये कप्तान स्वीअर्स साहिव को सिरोही का पोलिटिकल एजंट नियत किया.

सर्कार अंग्रेज़ी के साथ अहदनामा होने के पहिले सिरोही की प्रजा पर नित नई आपित्तयां आती थीं, ऐसे समय में सर्कार अं-यज़ी की सहायता लोगों के वास्ते ऐसी फायदेमंद हुई, जैसी कि स्-खती हुई खेती के लिये बारिश- उनदिनों में सर्कार अंग्रेज़ी के न्याय, गौरव और विजय की वातों के सुनने से जंगली क़ीमों के दिल पर यह मुक्रेर करावें, कि जो अनुभव से ठीक मालूम हो और समय समय पर उसके जारी रखने या कमीवेशी करने में हस्ताचेप करें

शर्त दश्वी-जब कोई अंग्रेज़ी फौज की दुकड़ी राज्य सिरोही में या उसके आसपास किसी काम पर नियत हो तो राव साहब का फ़र्ज़ , होगा कि वे फौंज के जुरूरी सामान का प्रवंध विना उस पर किसी प्रकार का महसूल लगाये करें और उस फौज का कमानियर अफ़सर इलाके की फस्ल ओर ज़मीन की पेंदावार को बचाने की अपनी तरफ़ से पूरी कोशिश करेगा. अगर सर्कार अंग्रेज़ी की यह राय होगी कि कुछ फौज सिरोही में स्वल्ले तो उसको इस वात का इंख्तियार रहेगा श्रोर राव साहव की तरफ़ से इस काम में नाराज़गी की कोई निशानी ज़ाहिर न होगी. इसी तरह अगर यह ज़रूरी हो, कि कुछ फौज रियासत सिरोही की ज़रूरत के वास्ते भरती हो क्रोर उस**्** में अंग्रेज़ अफ़सर रहें और क़वाइद सिखलावें तो राव साहव इस वात का वादा करते हैं, कि वे इस मुझामले में जहांतक हो सकेगा सकीरी हिदा-यत की तामील करेंगे, मगर ऐसी हालत में ख़िराज की जो रक़म राव साहव देते हैं उसका पूरा लिहाज़ रहेगा (अर्थात् कम की जायेगी) और जो फौज वास्तव में राव साहव की है, वह हरवक सकीर अंग्रेज़ी के अफ़सरों की मातहती में नौकरी के लिये तय्यार रहेगी.

यह अहदनामा जोधपुर के महाराजा मानसिंह की इच्छा के विरुद्ध हुआ, जिससे जालोर का हाकिम पृथ्वीराज भंडारी वि० सं० १८८० (ई॰ स० १८२३) कार्तिक बाद ४ को सिरोही राज्य के खारल परगने के तलेटा गांव पर फोज के साथ चढ़ आया और उसने १० गांवों को उजाड़ डाला और अनुमान ३१०००) रुपये का नुकृसान किया उसका दावा सकीर अंग्रेड़ी में पेश किया गया, जिसका फ़ैसला सिरोही के लाभ में हुआ।

सर्कार अंग्रेज़ी के साथ यह अहदनामा हो जाने से बाहरी आपित्यों से तो राज्य की रचा होगई अब भीतरी बुराइयां मिटाने की ज़रूरत हुई, परन्तु ख़ज़ाना खाली होने तथा राजकी कमज़ोर हालत के कारण उसका प्रबन्ध होना सहज न था, इस वास्ते नई बैक्ज़ायदी फीज तथ्यार करने के लिये इन्हों (श्विसिंह) ने सर्कार अंग्रेज़ी से तीन वरस में जमा करा देने की शर्त पर ५००००) हपये विना सूद मिलने की दर्ख्यांस्त की, जो मंजूर हुई. उन रुपयों से एक नई फीज तथ्यार की गई और सर्कार अंग्रेज़ी ने भी मुल्क के फ़ायदे के लिये कष्तान स्पीअर्स साहिब को सिरोही का पोलिटिकल एजंट नियत किया.

सर्कार श्रंग्रेज़ी के साथ श्रहदनामा होने के पहिले सिरोही की प्रजा पर नित नई आपत्तियां श्राती थीं, ऐसे समय में सर्कार श्रं-येज़ी की सहायता लोगों के वास्ते ऐसी फायदेमंद हुई, जैसी कि सू-खती हुई खेती के लिये वारिश- उनदिनों में सर्कार श्रंग्रेज़ी के न्याय, गौरव श्रौर विजय की वार्तों के सुनने से जंगली क़ैंगों के दिल पर यह बात जमगई थी, कि अंग्रेज़ लोग जादूगर हैं, वे बड़ीभारी सेना को जेव में छिपाकर बेजाते हैं और बड़ाई के समय काग़ज़ के सिपाहियों से काम लेते हैं. इन निर्मूल बातों का असर मीनों तथा भीनों पर यहांतक हुआ, कि वे अंग्रेज़ों के नाम से डरने लगे और मुल्क में शांति फैंजने लगी.

कसान स्पीअर्स साहव के पोलिटिकल एजेन्ट मुक़र्रर होने वाद गवर्नमेंट ने वम्बई इहाते की कुछ फौज भी इस राज्य की सहायता करने और भील मीने वगैरह लुटेरी क़ौनों को दवाने के लिये भेजदी, जिसने वहुत ही अच्छा काम दिया.

नींवज का ठाकुर रायिसंह अपने को खुद मुख्तार समक्ष कर राज्य का हुक्म नहीं मानता था, जिससे उसको द्वाने के लिये राज्य की तथा सर्कार अंग्रेज़ी की फौज ने मिलकर नींवज पर चढ़ाई की उसका पहिला मुकाम गांव दांतराई में हुआ, जहां से अंग्रेज़ी फौज के अफ़सर ने ठाकुर नींवज को लिखा, कि अब भी राज्य की मातहती क़वूल करलेना अच्छा है, परन्तु ठाकुर व उसके कुंवर प्रेमसिंह ने कत ई इनकार कर दिया, जिसपर दूसरे दिन फौज ने नींवज पहुंचकर खड़ाई शुरू करदी, जिसमें दोनों तरफ़ के कितनेक आदमी मारे गये, परन्तु गांव पर राज्य का कब्ज़ा हो गया और ठाकुर रायिसंह ने अपने पुत्र सिहत भागकर पहाड़ में पनाह ली. फिर थोड़े दिनों वाद रामसेण के ठाकुर जगत्सिंह वगैरह ने बीच में पड़कर उसको समका दिया,

जिससे उसने राज्य की आधीनता स्वीकार कर नीचे लिखा हुआ इक़-रारनामा लिख दिया।

संतत् १८८१ वेशाख सुदि १ मुताबिक ता० २६ एप्रिज सन् १८२४ई० को नींबज ठाकुर रायसिंह व प्रेमिसिंह ने यह तहरीर † लिखदी, कि वे सिरोही दवीर महाराव शिवसिंह की आधीनता स्वीकार करते हैं और नीचे लिखी हुई ७ शतें मंजूर करते हैं ये शतें हर पुश्त में जारी रहेंगी और इनमें कभी कुछ उज्ज पेश न किया जायेगा.

शर्त पहिली-गांव नीवजव उसके पहे की सव तरह की पैदावारी अर्थात् ज़मीन की आमद, राहदारी और चुंगी आदि के महसूल में से छः आना फ़ीरुपया श्रीदवीर साहव सिरोही को दिया जायेगा और जुर्मानह आदि किसी तरह की ज़ियादती प्रजा पर न होगी.

श्र्त दूसरी-ठाकुर नीवज का वेटा कुंवर उदयसिंह चाहता है कि गिरवर, परनेरा श्रीर मृंगथला गांवों का हासिल, जो अगले ठाकुर लखजी की जागीर में थे उसको मिले यह जागीर अब पालनपुर के मातहत है, अगर वह सिरोही को वापस मिली तो महाराव खुद इस बात का फैसला इन्साफ़ के साथ करेंगे

शर्त तीसरी-नींवज और उसके पट्टे के श्रंदर हासिल और फैसला आदि के मामले सिरोही के कामदारों की सलाह से ते पावेंगे और कोई बात ग़ैर इन्साफ़ी और ज़ियादती की न होने पावेगी.

<sup>†</sup> श्रप्रेज़ी से तर्जुमा किया गया है.

शर्त वोथी-जब कभी सिरोही के सर्दार और वहां की फोज किसी मामले के लिये जमा हो तो ठाकुर नीवज और उसकी फोज विना उज़ साथ हुआ करेगी।

शर्त पांचवीं—ठाकुर नींवज किसी गैर रियासत से ताल्लुक़ न रवखेगा, न नया पेदा करेगा और कभी उन फ़सादों में शरीक न हो नेगा, जो रियासत जोधपुर और पालनपुर में उसके भाइयों या कोलियों के बीच पेदा हों. अगर किसी से तक़रार हो तो ठाक़ुर उसकी इत्तिला दर्वार सिरोही को करेगा और जो हुक्म उसको वहां से मिलेगा उसकी वह तामील करेगा.

शर्त छठी-ठाकुर नींवज अपनी रिश्राया के अमन के लिये अ पन भील, कोली और मीनों का इन्तिज़ाम करने के लिये हरेक तदवीर काम में लावेगा और जो कुछ माल उसके इलाक़े में चोरी जायगा, उसका एवज़ वह ज़रूर देगा.

शर्त सातवीं—दवीर सिरोही ने नीवज ठाकुर के कुंवरी ठकु रानियों और रिश्तेदार औरतों की पर्वरिश और गुज़र के लिये नीवे जिखे हुए १० कूएं वग़ैर ख़िराज के दिये हैं. इसमें कभी किसी तरह का फ़र्क़ न होगा.

## क्ओं की तफ्सीलः-

गांव धवली में दो कूएं, जेतावाड़ा में दो कूएं, ह्यादा में सान कूएं ऋौर गांव सोलडा में सात कूएं. कुल १= कूएं. इन शतों पर दस्तख़त होने वाद ठाकुर नींवज अपने कुंवर सिहत सिरोही में हाज़िर हुआ और राज से भी उसकी अच्छी ख़ातिर हुई, क्योंकि इस राज्य में मुख्य सर्दार वही था। फिर महाराव ने दर्घार कर ठाकुर नींवज को अव्वल दरज़े की दाहिनी बैठक दी, जो पाडीव के उमराव के वरावर की थी और सिरोपाव वाल्शा। उसी दिन से ये दोनों सर्दार (नींवज और पाडीव ) एक साथ राज्य के दरीख़ाने में नहीं आते।

ठाकुर नीवज की नाई ठाकुर रोउआ भी न राज का हुक्त मान-ता था और न विराज देता था और उसके इलाक़े के मीने जहां तहां चोरियां किया करतेथे, इसिलिये उस पर भी दवाव डाला गया, जिससे उसने राज्य के हुक्म की तामील करने, विराज वरावर देते रहने तथा चोरी का हरज़ाना देने का इकुरार लिख दिया.

पालनपुर वालों ने सिरोही राज्य के बहुतसे गांव सर्कार अं-प्रज़ी के साथ अहदनामा होने वाद दवा लिये थे, जिसका दावा सर्कार अंभेज़ी में किया गया, जिसपर उसके फैसले के लिये सर्कार ने कर्नल मिल् तथा कष्तान स्पी अर्स को मुक्रिर किया, जिन्होंने फैसला कर २२ गांव, जिनके लिये दरख्वास्त की गई थी, पालनपुर से सिरोही को वाप-स दिलाये और वि० सं० १८८१ (ई० स० १८२४) में गिरवर मावल के पट्टे के सव गांव तथा मूंगथला, आंवल बग़ैरह गांव भी पालनपुर से सिरोही को दिलाकर उनमें सिरोही के थाने विठला दिये. इसी साल भाखर परगने के ब्रासिया लोगों को, जो अपनी गुज़र अक्सर चोरी धाड़ों से किया करते थे और राज्य के हक्म को नहीं मानते थे, तावे किया और उनको खेती के काम पर लगाया. फिर राज्य के सब सर्दार वगेरह को बुलाकर उनसे राज्यके हक्म की तामील करने, ज़िराज बराबर देते रहने, राज्य की नौकरी करने और चोर तथा लुटेरों को प-नाह न देने का इक़रार लिखवाया गया. यह सब प्रबंध सर्कार अंग्रेज़ी की सहायता से हुआ, जिससे मुल्क में अमन आमान बढ़ता गया.

वि० सं० १८८२ (ई० स० १८२५) में पोलिटिकल एजट ने राज्य के नये प्रबंध के लिये जो राय महाराव को दी वह इनको पसन्द न हुई, जिससे ये नाराज़ होकर सिरोही छोड़ आबू पर जा रहे और कितनेक सर्दार भी इनसे जामिले, परन्तु थोड़े ही दिनों में इनको अपनी भूल मालूम हो गई, जिससे ये पीछे सिरोही चले आये.

वि० सं० १८८५ (ई॰ स॰ १८२७) में देहली का शाहज़ादा मुहम्मद वहरामशाह मके से लौटता हुआ सिरोही पहुंचा तो इन्होंने उसकी अच्छी ख़ातिरदारी की जिससे वह खुश हुआ।

सर्कार अंग्रेज़ी के साथ अहदनामा हुआ उस वक्त छः आना फ़ीरुपया सर्कार को ख़िराज देना ते हुआ था, परन्तु सर्कार ने वि॰ सं॰ १८८५ (ई॰ स॰ १८२८) में दो आना मुआफ़ कर दिया और सा-खाना ख़िराज के १५०००) रुपये भीलाड़ी (कल्दार रु॰ १३७६२॥) नियत हुए। महाराव शिवसिंह ने वि० सं० १८८६ (ई० स० १८३२) कार्तिक विद १३ को सर्कार अंग्रेज़ी से यह दरख्वास्त की, कि वि० सं० १८२५ (ई० स० १७६८) और १८८० (ई० स० १८२३) के बीच पा-लनपुरवालों ने ३१२ गांव सिरोहीराज्य के दवा लिये हैं वे वापस सिरोही को मिलने चाहियें, परन्तु ये गांव सर्कार अंग्रेज़ी के साथ सिरोही का अहदनामा होने के पहिले पालनपुर के कब्ज़े में चले गयेथे, इसिंक्ये सर्कार ने उनको वापस नहीं दिलाया

सर्कार अंग्रेज़ी ने श्रहदनामा होते ही सिरोही के लिये पोलिटिकल एजंट को इस विचार से मुर्कर किया था कि वह वागी सर्दारों को राज्य की हकूमत में लावे; मीने, भील वगैरह जो चोरी थाड़े करते थे, उन्हें रोके श्रीर राज्य का ठीक वन्दोवस्त कर श्रामद बढ़ावे इस समय तक किसी प्रकार सर्कार का यह विचार पार पड़गया था, जिससे सर्कारने पोलिटिकल एजंट की सिरोही से अलग कर सिरोही का पोलिटिकल ताल्लुक नीमच एजेन्सी के साथ कर दिया यह फेरफार महाराव शिवसिंह को पसन्द न श्राया, क्योंकि ये तो यही चाहते थे, कि पोलिटिकल एजंट तथा सर्कारी फीज श्रपने यहां बनी रहे, जिससे सव तरह से श्रच्छी सलाह श्रीर मदद मिला करे.

उदयपुर के महाराखा जवानसिंह ने आवू की यात्रा करनी चाही, परन्तु उस समय तक सिरोही दर्बार किसी राजा को आवू पर जाने नहीं देते थे (देखो जपर एष्ट १६६ ), इसलिये उदयपुर के पोलिटिकल एजंट कर्नल स्पीअर्स साहव ने लिखापढ़ी कर महाराव शिविसंह से महाराखा के लिये आबू पर जाने की मंजूरी दिलवाई, जिससे वे ई॰ स॰ १८३६ ता॰ १७ दिसंबर (वि० सं० १८६३ मार्गशीर्ष सुदि १०) को आबू पर पहुंचे उस समय महाराव शिविसंह ने उनका ब॰ हुत अच्छा सन्मान किया, जिससे बड़े ही प्रसन्न होकर लोटे इसी समय से हिन्दुस्तान के राजाओं के लिये आबू पर जाने की रोक मि॰ टगई और अब अनेक राजा गरमी के दिनों में प्रतिवर्ष वहां की शीतल वायु का सेवन कर आबू के महत्त्व की प्रशंसा करते हैं.

जब से महाराव शिवसिंह की इच्छा के विरुद्ध सिरोही की पो लिटिकल एजंटी उठा दी गई। तब से ही अपने राज्य के फायदे के लिये इनकी इच्छा यही रही, कि सिरोही में फिर पोलिटिकल एजंट और सकीरी फौज रहे। ऐसे में सकीर अंग्रेज़ी ने ऐरनपुर में अपनी छावनी कायम करना निश्चय कर वि० सं० १८६३ (ई० स० १८३६) में उसके लिये महाराव शिवसिंह से ज़मीन चाही, जो इन्होंने प्रसन्नता के साथ दी, जिससे दूसरे वर्ष ऐरनपुर में छावनी कायम होगई। फिर थोड़े ही अरसे वाद वहां के कमांडिंग अफ़सर मेजर डाउनिंग सिरोही के पोलिटिकल एजंट मुकरेर हुए. तब से सिरोही का पोलिटिकल संबन्ध नीमच (जहां पर मेवाड़ का पोलिटिकल एजंट रहताथा) से छूट गया।

वि॰ सं॰ १८६४ ( ई० स० १८३७ ) में डीसा की सर्कारी फीज के २० सिपाही छुटी से लोट रहे थे, उनको गिरवर मावल की काड़ियों में लुटेरों ने लूट लिया. इनमें से कुछ मारे भी गये और कुछ घायल हुए. उन दिनों उस तरफ़ फाड़ी वहुत होने के कारण लुटेरे लोगों को उधर वारदात करने का सुभीता रहता था और कुछ जागीरदार उन लुटेरों को पनाह भी दिया करते थे, इसलिये इन्होंने उनपर फोज भेजकर उन लुटेरों को सज़ा दी और उस तरफ़ के सब जागीरदार तथा भील व मीनों के मुलियों से राज्य के हुक्म की तामील करने, चोरों को सज़ा दिलाने व उनको पनाह न देने की तहरीर लिखवाली.

वि० सं० १८६७ (ई० स० १८४०) में गिरवर के ठाकुर के निःसंतान मरने पर नीवज के ठाकुर रायसिंह ने विना राज्य की मं-जुरी के अपने वेटे उदयसिंह को वहां गोद रखकर गिरवर का पट्टा श्चपने **श्चाधीन करलिया** इसपर इन्होंने गिरवर पर फौज भेजी श्रीर उद-यसिंह को क़ैद कर सिरोही मंगवा लिया, जिसकी ख़बर पाते ही ठाक़र रायसिंह लडाई की तय्यारी करने लगा इससे इन्होंने भी सर्कार अंग्रेज़ी से फौज की मदद चाही, जिसकी मंजूरी भी होगई, परन्तु ऐसे में उदयसिंह क़ैद की हालत में मरगया और पोलिटिकल एजंट ने ठाकुर रायसिंह को हिदायत करदी कि वो गिरवर के पट्टे का दात्रा छोड़ दे और राज्य को अधिकार है, कि चाहे तो उसको ख़ालसा करले फिर रायसिंह ने सिरोही आकर राज्य के हुक्म की तामील करली, जिससे इन्होने उसको तथा उसके ऋहलकारों को सिरोपात्र दे सीख देदी और गिर-वर की ठकुरानी का माहवारी ख़र्च नियत कर उस पट्टे के सब गांव

ख़ालसा कर लिये.

वि० सं० १२०० (ई० स० १८४३) में गोडवाड़ (मारवाड़ में ) के हािक म ने फीज भेजकर सिरोही राज्य का गांव जीयला तथा उसके आपपास के आठ दूसरे गांवों की लूट कर ३५०००) हपये का तुक सान किया, जिसकी इचिला सकीर अंग्रेज़ी के अफ़सरों की दी गई. इसपर गवर्नमेंट ने इन दोनों राज्यों की सीमा नियत करादेने का प्रवंध किया और मारवाड़ की तरफ़ से कसान फर्च साहव तथा सिरोही की तरफ़ से मेजर डाउनिंग साहव नियत किये गये, परन्तु सिरोही के अहलकारों की गफ़लत से राज्य को बहुत नुक़सान हुआ और वामयोरा, सिरोड़की, धूलिया, हरजी आदि कई गांव गं, जो सिरोही के थे, मारवाड़ में चले गये.

विव संव १६०१ (ई० स० १८४४) में उडवाड़िया गांव के लिये कालन्द्री और नींबज के ठाकुरों के बीच भरगड़ा हुआ, जो यहां तक बढ़ा, कि दोनों वागी होने को तस्यार हुए, इसकी ख़बर मिलते ही इन्होंने अपने उमरावों को इकट्टा कर उनकी राय के मुआफ़िक फ़ैसला कर गांव उडवाड़िया कालन्द्रीवालों को दिलादिया और नीं- वजवालों से किसी प्रकार का फ़साद न करने की तहरीर लिखवा ली-

माडोबी (परगने खारख) व मणादर के सरहदी भगड़े के कारण भाडोबी का जागीरदार वागी होकर नुकसान करने बगा, जिससे

मिरोही क अहलकार क्रीव १५० गावों पर जोधपुरवालों का कब्ज़ा होना बतलाते हैं.

वि० सं० १६०२ (ई० स० १८४४) में राज्य की तरफ़ से माड़ोबी पर फोज भेजी गई, जिसके वहां पहुंचने के पहिले ही वहां के जागीरदार ने पहाड़ों में पनाह ली, परन्तु फोज के मुसाहिवों ने हिक्मतश्रमली से उसको बुला लिया और पंचायत से फ़ैसला करवा कर उसे राज़ी कर दिया.

राजपूताने में आयू का पर्वत ऊंचाई और शीतलता के लिये प्रांसिख हैं. वहां पर सेनिटेरिअम (स्वास्थ्यदायक स्थान) बनवाने की इच्छा से सर्कार अंग्रेज़ी ने वहां पर ज़मीन लेनी चाही, जिसको इन्होंने नीचे लिखी शर्तों के साथ सर्कार अंग्रेज़ी को वि० सं० १६०२ (ई० स० १८४५) मे दी:—

शर्त पहिली-जो स्थान सेनिटेरिश्रम के लिये नियत हो, वह यदि होसके तो नखी तालाव के आसपास की ज़मीन में हो.

शर्त दूसरी-सिपाहियों को गांवों में जाने की मनाई हो छौर वे वहां के रहनेवालों को किसी तरह की तकबीफ़ न दें छौर ख़ासकर छौरतों की ख़राबी या वेइज्ज़ती न करने पार्वे

शर्त तीसरी-गाय या बैल वहां मारा न जाने मोर या कबूतर का शिकार न हुआ करे और गाय या बैल का मांस पहाड़ पर लाने की सख्त मनाई हो.

शर्त चौथी⊸मंदिरों, धर्मस्थानों आदि एवं उनकी हद में विना इजाज़त के जाना न हो₊

श्र्त पांचवीं-पूजारियों श्रीर साधुत्रों से कोई छेड़छाड़ न हो।

शर्त छठी-पोलिटिकल सुपिरेंटेंडेंट साहव की मार्फ़त राव साहव या उनके कामदार की इजाज़त हासिल किये विना आवृपर कोई दरख्त न काटा जावे और न उलाड़ा जावे

शर्त सातवीं-साधुओं और पूजारियों के मकानों के निकट अर्थात् तालाव के दिचण पूर्वी कोने पर मछली के शिकार की सिपाहियों को मनाई हो.

शर्त आठवीं-सिपाई। लूटे न जावें, इसका पूरा प्रवंध रक्खा जावे, क्योंकि राव साहब खुद इन वातों का ज़िम्मा नहीं ले सकते

शर्त नवीं — ऐसा इंतिज़ाम किया जावे, कि खेती वाड़ी स्त्रीर दूर सरे असवाव का नुक़सान न हो स्त्रीर सिपाहियों को मनाई हो, कि वे आम, जामुन स्त्रीर शहद स्त्रादि को, जो प्रजा की संपत्ति है, जमा न करें या उनको धर्याद न करें (लेकिन् करोंदा, जो बहुतायत से होता हैं, वे ले सके हैं).

शर्त दसर्वी-कोई रास्ता या पगडंडी वन्द न कीजावे.

शर्त ग्यारहर्वी—राव साहव से कोई ख्वाहिश बाज़ार के लिये न कीजावे, किन्तु ज़रूरी सामान प्राप्त करने का सब प्रबंध अपने ही तौर पर किया जावे.

श्वर्त वारहवी-कोई शुरुम अंधेज़ या हिन्दुस्तानी, लृट से बच ने के लिये एक अगुवा अपने साथ लिये विना इलाके सिरोही में सफ़र न करे अगुवे, कुली और मज़दूरों को सिरोही के निर्ख के अनुसार, जिसकी कर्नेल सदेखेंड साहव ने तजवीज़ किया था, दाम मिला करें.

र्शत तेरहवीं—तमाम कुली और मज़दूरों को आवू पहाड़ पर उसी निरख से मज़दूरी मिलेगी, जो वहां के लिये कर्नेल सदलैंड साहव ने तजवीज किया था

शर्त चोदहर्वा-सिपाही सिर्फ घाटा अनाद्रा और घाटा उमाणी से जाया आया करें

शर्त पन्द्रहवीं—अगर ऐसे मामले पेश आवें, कि जिनसे और शर्तों या तहीरों की ज़रूरत पड़े तो ने पोलिटिकल सुपरिंटेंडेंट की मार्फत राव साहब से लिखा पड़ी होकर ते पा सकेंगी

इन शतों के साथ महाराव के ज़मीन देने पर आवृ पर सेनि-टेरिश्रम बना और वहीं राजपूताना के एजंट गवर्नरजनरल साहब का हेडकार्टर (मुख्य निवासस्थान) भी नियत हुआ। वहांपर कई बीनार अंग्रेज़ सिपाही तंदुरुस्ती के लिये रहते हैं और गरमी के दिनों में राजपूताना तथा दूसरे प्रदेश के यूरोपिश्रन अफसर, राजा तथा धन।ट्य लोग शीतलता के कारण प्रतिवर्ष आकर निवास करते हैं।

वि० सं० १६०३ ( ई० स० १८४० ) माघ विद ६ को महागत उदयभाण का नज़रकैद की हालत में शरीरान्त हुआ और महारात्र शिवसिंह सिरोही में गदीनशीन हुए. इनके रा-

<sup>ा</sup> महाराज वैरोहाल के तीन कुंबर बदयमाण, भक्षेराज और शिवसिंह थे. महाराज उद-यभाग के कैंद होने से थोड़े ही समय बाद कुंबर आकेराज का एक बंदूक के फटने से देहाना

ज्याभिषेक का उस्सव वि॰ सं० १६०४ (ई० स० १८४७) कार्तिक सुदि ४ को हुआ∙

वि॰ सं॰ १६०३ से १६०६ (ई॰ स॰ १८४६ से १८४६) तक महाराव शिवसिंह ने कई वागियों को, जो देश को तुः कसान पहुंचा रहे थे, सज़ा देकर सीधा किया उनमें मुख्य नीचे लिखे हुए थे —

- (१) गांव वालोळिया के लुटेरे भील.
- (२) नाहर ( मेवाड़ की तरफ़ के पहाड़ी इलाक़े ) के ख़टेरे भील
  - (३) हरणी का जागीरदार देवड़ा अमरिसंह-
  - ( ४ ) भील भावला व उसके साथी.
  - ( ५ ) भाड़ोली के वजावत जागीरदार.
  - (६) लोयाणा (इलाके मारवाड़) का जागीरदार राणा पन्ना-
  - ( ७ ) गांव तलेटा, मांचाल और ऊथमण के मीने।
  - ( = ) भील गीगड़ा और तेजड़ा.
  - ( ६ ) मीना कांगीवाला, नाडिया और वनका.

ं ये मीने मारवाड़, सिरोही और मेवाड़ में डाके डाखते थे श्रीर अक्सर मुसाफ़िरों को लूट खिया करते थे. मारवाड़ की फौज इनके पीछे लगीहुई

हो चुका था श्रीर महाराव वदयभाख के पुत्र न था, जिमसे उनके बाद महागव शिवसिर्द गरीनदीन हुए..

थीं और महाराव शिवसिंह ने भी अपनी फीज उनको मारडालने या पकड़ने को भेजी, जिसने उनके वहुतसे साथियों को मारडाला और वाक़ी रहे वे विखर गये मंडवाड़ा के ठाकुर ने कई जुटेरों को मारकर नामी भील गीगड़े को पकड़ लिया, जिसके इनाम में महाराव शिवसिंह ने उसको एक रहट दिया

उदयपुर राज्य के भोमट इलाक़े के ठिकाने जूड़ा (मेरपुर) की सरहद सिरोही राज्य से मिली हुई है. जूड़ा की आवादी अधिकतर भीलों की होने के कारण वहां के भील वाहर के चोरी करनेवाले अपने रिश्तेदारों को पनाह देते थे और अपने पड़ोल के सिरोही के गांगें से पशुओं को चुरा ले जाते थे, जिसको रोकने के लिये वहां के रावत को महाराव शिवसिंह ने कई बार लिखा, परन्तु उसने उसपर कुछ भी ध्यान न दिया, इसलिये सर्कार अंग्रेज़ी को लिखकर उक्त सर्दार को मज़्यूर किया, जिससे वि० सं० १६०५ (ई० स० १८६८) के मार्गशीर्ष मास में उसने सिरोही आकर लिख दिया, कि आयंदा चोरी कृरनेवाले लोगों को अपने इलाक़े में पनाह नदी जायेगी और चोरी सावित होने पर चोरों को सज़ा दी जायेगी.

इसी वर्ष जोधपुर राज्य के जालोर परगने के मांडली गांव के जागीरदार ने वागी होकर सिरोहीराज्य के रोउद्या गांव में पनाह ली, जिसकी ख़बर होने पर महाराव ने मुन्शी निक्रामतत्रजीखां को फौज के साथ रोउक्रा पर भेजा, जहां के ठाकुर ने राज्य की फौज का सामना किया, जिससे उसका गांव जचा दिया गया और वह भाग कर पहाड़ों में चला गया फिर जुरमाना देने व मुत्राफ़ी मांगने पर उर सका गांव उसको पीछा दिया गया

पीथापुरा के ठाकुर अनाड़िसंह व नवलिसंह ने वाग़ी होकर मुल्क को नुक़सान पहुंचाना शुरू किया और सर्कार अंग्रेज़ी के एक चपरासी को मारकर उसका सामान मी लूट लिया, जिसके हरजाने के रुपये सिरोहीराज्य को देने पड़े, नींवज का ठाकुर पीथापुरावालों को मदद देता और राज्य के हुक्म की तामील करने में टाला ट्रली किया करता था, इसलिये महाराजकुमार ग्रमानिसंह ने राज्य की व सर्कार अंग्रेज़ी की फौज के साथ नींवज पर चढ़ाई की, कुछ देरतक खड़ने वाद ठाकुर भागकर पहाड़ों में चला गया, परन्तु थोड़े ही दिनों वाद उसने अपने कुसूर के लिये मुआ़ज़ी मांगी और आयंदा राज्य के हुक्म की वरावर तामील करते रहने का फिर इक़रार लिख दिया, जिससे उसको अपने ठिकाने में जाने की आज्ञा मिली।

जोगापुरे का देवड़ा ठाकुर अपने यहां चोरों को पनाह देता और उनसे चोरियां करवाता था, जिनके फ़ैसले पंचायत से होने पर दूसरी रियासतों के हरज़ाने के रुपये राज्य को देने पड़ते थे, इस वास्ते चोरों को अपने यहां न रखने की उक्त ठाकुर को आज्ञा दी गई, परन्तु उसने कुछ न माना, जिस पर वि॰ सं॰ १८०६ (ई० स॰ १८३६) आसोज विदे ६ को उसे क़ैंद कर जेलख़ाने में डाला, जिससे तंग होकर उसने आयन्दा अपने यहां चोरों को पनाह न देने व चोरों से वास्ता न रखने की तहरीर बिखदी और राज्य को जो रुपये दूसरी रियासतों को देने पड़े थे, उनके बदबे में अपने दो ख़ेड़े ( ह्रोटे गांव ) तथा जुर्माना देकर क़ैंद से छूटा

जोधपुर राज्य के गांव लोहिआागा का ठाक्कर सिरोही राज्य के गांव हालीवाड़ा, तूंन, सीलदर वगैरह में, जो उसकी जागीर के पास थे, लूट खसोट किया करता था, जिसकी इत्तिला सर्कार अंग्रेज़ी को वि० सं० १६०६ (ई० स० १८५२) में दी गई, जिससे ठाक्कर ने सिरोही आकर आयंदा तुक्सान न करने का इक्रार किया और तुक्सान का वदला सिरोहीराज्य को मारवाड़ की तरफ़ से मिलगया.

जोधपुर राज्य के ठिकाने नाएा में भी, जो सिरोहीराज्य से मिला हुआ है, चोरी करनेवाली कोंमें बसती थीं, जो सिरोहीराज्य के गांवों में चोरी किया करती थीं, जिसकी इत्तिला सकीर अंग्रेज़ी को दीजाने पर वहां के ठाइउर दौलतसिंह ने महाराव के पास आकर वि० सं० १६०६ (ई० स० १=५२) भाइपद विद १ को आयंदा चोरी न 'होने देने की तहरीर लिखदी.

सिरोही और पालनपुर की सीमा के फ़ैसले के समय भटागा के जागीरदार के दो गांव पालनपुर में चले गये, जिनके बदले में रा-ज्य ने उसको दूसरे गांव देना चाहा, जिसको लेना स्वीकार न कर वहां का ठाकुर देवड़ा नाथूसिंह, जो वीरप्रकृतिका राजपूत था, वि०सं० १६१० ( ई० स० १८५३ ) में वागी होकर पहाड़ों में चला गया श्रीर श्रास-पास के गांवों को लुटने लगा राज्य की फौज उसको दवाने के लिये काफ़ी न होने के कारण सर्कार अंग्रेज़ी ने एरनपुर की फौज से राज्य को मदद की. अंत में नाथृसिंह अपने थोड़े से साथियों सहित पकड़ा गया और उसको ६ वरस की क़ैद की सज़ा हुई, परन्तु वि० सं० १६१४ (ई० स० १८५८) में वह जेलख़ाने से भाग गया और फिर उसने लूट मार करना शुरू किया, जिसपर महाराव शिवसिंह ने मुन्शी नित्रामतत्रत्नीखां को फीज के साथ उसको पकडने के लिये भेजा, परन्तु विकट पहाड़ों का सहारा होने से उसको पकड़लेना आसान काम न था, इसलिये निश्रामतश्रलीखां उसको समभा कर अपने साथ सिरोही ले आया और महाराव ने उसका अपराध चुमा किया, परन्तु आगे के लिये नेक चलनी की तहरीर लिखवाने बाद उसकी जागीर पीछी उसको देदी.

वि॰ सं॰ १६१० (ई॰ स० १८५३) में उदयपुर के प्रधान मे-हता शेरिसिंह की तहरीर आने पर दोनों रियासतों के मोतिमिदों ने मिल कर ज़ूड़ा के इलाक़े में चोरों को पनाह न मिलने का वंदोवस्त किया और उसके लिये उदयपुर राज्य का एक अहलकार वहां पर रहना तजवीज़ हुआ, जिसकी इत्तिला सर्कार अंग्रेज़ी को भी दी गईं.

इसी वर्ष महाराव शिवसिंह ने एरनपुर की छावनी के पास अपने नाम से शिवगंज नाम का कसवा आवाद किया, जिसकी उन्नति के लिये इन्होंने केवल १।) रुपया लेकर एकेक मकान की ज़मीन का पटा करदेने की आज़ा दी और व्योपारियों को माल के महमूल में से चौथाई हिस्सा मुख्याफ़ कर दिया, जिससे पाली वग़ेरह दूर दूर के व्योपारियों पाती खाकर वहां पर आवाद हुए और तरक्की पाते पाते इस समय वहां पर क़रीव ६००० मनुष्यों के आवादी हो गई है और एक शफ़ा-ख़ाना भी बना है. यह क़सवा तहसील शिवगंज का मुख्यस्थान है (देखो ऊपर ए० ४०).

वि० सं० १६११ (ई॰ स॰ १८५४) में महाराव शिवसिंह ने यह देखकर कि राज्य पर कर्ज़ा वढ़ गया है और राज्य का प्रवन्ध भी दुरुस्त करना है, सर्कार अंग्रेज़ी से एक अंग्रेज़ अफ़सर को सुपरिटेंडेंट नियत करने की दरस्कास्त की. यह इंतिज़ाम पहिले तो आठ वर्ष के लिये था, परन्तु पीछे ग्यारह वर्ष के लिये किया गया, क्योंकि वि० सं• १६१४ (ई० स० १८५७) का गृद्र होजाने के कारण राज्य का कर्ज़ी चुकाने में वाधा पड़ गई थी. पहिले कर्नेल ऐंडरसन् साहव सुपरिंटेंडेंट हुए, जिनकी योग्यता और समफदारी के सवब बहुत कुछ इंतिज़ाम झोर तरक्क़ी हुई, जिससे उनकी भी सर्कार अंग्रेज़ी में नेकनामी हुई. सुपरिटेंडेंट का काम यही था, कि राज्यख़र्च को छोड़कर, जो नियत हो गया था, उन वातों का प्रवंध करे, जिनसे देश की हालत सुधरे और स्नामदनी बढ़े. वाक़ी सब काम महाराव शिवासिंह की इच्छा-नुसार होते रहे. सुपरिंटेंडेंट के प्रवंध से व्यौपार तथा खेती की तरक्की

हुई, आमदनी वड़ी और भीतरी वखेड़े न होने पाये.

वि॰ सं॰ १६१४ (ई॰ स॰ १८५७) में सर्कार अंग्रेज़ी की देशी फोज ने हिन्दुस्तानं में गृदर की आग लगा दी, जिसकी चिनगारिया सिरोहीराज्य में भी पहुंचीं. एरनपुर की छावनी की फोज भी, सिवाय भील कंपानियों के, वाग़ी होगई उस समय वहां की फोज के कमांडिंग अफ़सर कप्तान हॉल साहव आबू पर थे और दूसरे अफ़सर कप्तान ब्लेंक न सीराबाद थे. वहां पर केवल लेफ्टिनेंट कोनोली, ऐव्युटंट और सार्जंट लोग अपने वालवचों सहित थे.

पैदल फौज की एक कंपनी रोउन्ना के ठाकुर को, जो सिरोही<sup>,</sup> राज्य से बाग़ी हो रहा था, सज़ा देने के लिये जाती हुई ता० १६ अगस्त को हिणादे में पहुंची और वहीं से वागी होकर आबू पर चढ़ गई तथा वहां की देशी फोज की दो कंपनियों से मिलकर ता॰ २१ अपस्त को उसने आवृ पर ग़ढर कर दिया उस समय आवृ पर =३ नंतर की अंग्रेज़ी रजमट के ४०-५० वीमार सिपाही तथा थोड़े से अंग्रेज़ अफसर, लेडियां क्रोर बच्चे थे. ईश्वर की क्रुपा से वाग़ी लोगों के पेर वहां पर जम न सके. कितने एक वागियों ने वारकों के पास जाकर वंटुके चलाईं, जिसपर ऋंग्रेज़ सिपाहियों ने भी ऋपनी वन्द्क़े सम्भाली भीर एक बाग़ी के मरते ही दूसरे वहां से भाग निकले. वागियों की एक दूसरी टुकड़ी ने कप्तान हॉल साहन के वंगले पर जाकर गोलियां चलाई, परन्तु किसी का वाल भी वांका न हुआ। मिस्टर ऋले स्त्रेंडर लॉरेन्स, जो उस समय के राजपूताना के एजंट गर्बनरजनरल माहब के पुत्र थे झौर अपनी माता व विहन सिहत वहां पर रहते थे, कप्तान हॉल साहब के वंगले की तरफ वन्दूक़ों की आवाज़ सुनकर उसका कारण मालूम करने को वाहर निकले उनको देखते ही वागियों ने उनपर गोली चलाई, जो उनकी जांघ में लगी, यह एवर सुनते ही कप्तान हॉल साहब व लॉक्टर यंग (जो वहां के मेडिकल अफ़सर थे) थोड़े से आटिमयों को साथ लेकर सिपाहियों की लाइनों की तरफ गये झौर वागियों का मुक़ावला कर उनको आबू से नीचे भगा दिया.

उधर एरनपुर में ग़दर होते ही वहां के अंधेज़ों ने (जिनमें सिर्फ़ तीन अंधेज़, दो मैमसाहिया और पांच यालक थे) रिसाले की लाइनों में जा-कर बचाव किया, जहांसे मेहरवानसिंह नाम के सिपाही ने उनको सही-सलामत भगा दिया, परन्तु कतान कोनोली को वागी लोग पकड़ कर अपने साथ लेगेथे.

महाराव शिवसिंह को एरनपुर के ग़दर की ख़बर लगते ही इन्होंने मुन्शी निमामत प्रलीखां को यह हुक्म दिया, कि तुम फोंज के साथ फ़ोरन एरनपुर जाकर वागियों के हाथ से किसी तरह झं- येज़ों को छुड़ाकर सिरोही ले बाओ. मुन्शी निमामत मजीखां ने वड़- गाम के पास वागियों का मुकावला किया फिर एरनपुर से भागे हुए अंग्रेज़ों का पता लगाकर उनको हिफ़ाज़त के साथ सिरोही पहुंचा

दिया, जहांपर महाराव शिवसिंह ने उनको वड़े आराम से अपने म-हलों में रक्खा

जव सुन्शी निआमतश्रलीखां को यह मालूम हुआ कि कप्तान कोनोली को वागी लोग पकड़ कर ले गये हैं, तब उसने वागियों का पीछा किया और दो दिन की सफ़र के बाद वह उनसे मिला तथा अब्बासश्रली व इलाहीबल्या नामक सवारों को, जो उक्त साहब की निगहबानी पर सुक्रेर थे, लालच दिया, जिससे वे उक्त साहब के साथ वहां से भागकर प्रनपुर लोट आये. वहां से कोनोली साहब भी सिरोही पहुंच गये. प्रनपुर के बागियों में से कितने एक तो देहली की तरफ़ गये और बाक़ी आउआ (जोधपुरराज्य में) के ठाकुर से जा मिले, जो जीधपुर राज्य से नाराज़ होने के कारण बागी हो गया थाई

- आउआ से आगे जाते हुए वागी लोग सिरोही के पास होकर निकले, परन्तु शहर के बचाव का प्रवंध अच्छा देखकर उन्होंने लड़ने की हिम्मत न की और वहां से चले गये.

इन गदर के दिनों में वागियों के डर के मारे आवू पर डाक नहीं पहुंच सकती थी, इसिलिये महाराव ने सवारों व सिपाहियों को सड़क पर नियत कर दिया, जिससे डाक फिर आने जाने लगी. गदर की शांति होने वाद महाराव ने सब अंग्रेज़, मैंमसाहिवा व बच्चों को एजंट गवर्न-रजनरल साहव के पास पहुंचा दिया, जिन्होंने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और सिरोहीराक्य की ख़ैरख्वाही का सब हाल गवर्नमेंट हिन्द को लिख भेजा उससे खुश होकर सर्कार ने िसरोही राज्य पर विराज की जो रक्म वाकी थी, वह छोड़ दी और आगे के लिये सालाना विराज आधा कर दिया अर्थात् ७५००) भीलाड़ी (कल्दार ६८८१-४-०) रुपये नियत हुए जो अवतक दिये जाते हैं.

वि० सं० १६१४ (ई० स० १८५७) मार्गशीर्ष विद अमावास्या को रोहिड़ा गांव के रहनेवाले जानी हीरानंद को ख़ैरख्वाही व तन्देही के साथ राज्य की सेवा करने के कारण महाराव शिवसिंह ने प्रसन्न होकर रोहिड़े में दो रहट दिये, जो अवतक उसके वंशजों के कब्जे में हैं. सिरोहीराज्य की प्रजा में से अंग्रेज़ी पढ़नेवाला पहिला पुरुष यही (जानी हीरानंद) था.

े वि० सं० १६१६ (ई० स० १८६०) में धानता और वेलांग्री के ठाकुरों के बीच जागीर के वाबत भगड़ा होने के कारण धानता के ठाकुर ने माघ बिद = को वेलांग्री पर हमला कर दिया, जिसमें दोनों तरफ के कई आदमी मारे गये और घायल भी हुए. इसलिये महाराव ने दोनों ठाकुरों को पकड़ लाने को फौज भेजदी, जिसने धानता के ठाकुर को पकड़ कर सिरोही भेज दिया, परन्तु वे॰ लांग्री का ठाकुर वागी होकर पहाड़ों में चला गया और इधर उधर लूट मचाने लगा. उसको भी पकड़ने के लिये इन्होंने फौज नियत करदी थी, परन्तु मोटागाम का ठाकुर विजयसिंह उसको समभा कर सिरोही ले आया. महाराव ने दोनों ठाकुरों पर जुर्माना किया और आयंदा

किसी तरह का उपद्रव न करने की ज़मानतें लेने बाद उनको सीख दी.

इसी वर्ष सणवाड़ा व सिरोड़ी के ठाकुरों ने वगावृत की, जिसकी ख़वर पाने पर इन्होंने उनपर फौज भेज दी. सनवाड़ा के राजपृत तो फौज के शरण होगये, जिनको सिरोही लाकर जेलख़ाने में रक्खा श्रोर रउवा के ठाकुर की ज़मानत पर पीछे से उनको छोड़ दिया, परन्तु सिरोड़ी का ठाकुर पहाड़ों की पनाह लेकर राज्य की फौज का सामना करता रहा श्रोर दोनों तरफ़ के बहुतसे श्रादमी मारे गये, जिससे श्रधक फौज भेजनी पड़ी श्रंत में डवाणी का ठाकुर उसका ज़ामिन होकर उसे सिरोही ले श्राया. फिर राज्य तथा, प्रजा का जो नुक़सान उसने किया था, वह उससे भर लेने बाद उसको श्रपने ठिकाने में जाने की श्राहा दी गई, इस बखेड़े को मिटाने में सर्कार श्रेष्ट्रज़ी की बड़ी मदद रही.

महाराव शिविसिंह के सबसे बड़े महाराजकुमार ग्रमानिसंह लगातार बीमार रहने लगे, जिससे निराश होकर उन्होंने वि० सं० १८१७ (ई० स० १८६०) आश्विन विद ५ को अपने ही हाथ से गो-ली लाकर आत्मधात करिया, जिसका महाराव को वड़ा ही दु:ख हुआ। यासठ वरस की वृद्धावस्था में ऐसा भारी सद्मा पहुंचने से इनकी तं-दुरुस्ती में फर्क आगया, जिससे वि० सं० १८१८ (ई० स० १८६१) में इन्होंने राजकार्य अपने महाराजकुमार उम्मेदिसिंह के सुपुर्द कर दिया, फिर ये अपना समय केवल भगवज्ञन में विताने लगे.

वि॰ सं॰ १६१६ पोष वदि २ ( ता० = दिसम्बर् सन् १८६२ ई॰ )

को महाराव शिवसिंह का स्वर्गवास हुआ और महाराजकुमार उम्मेद्र सिंह इनके उत्तराधिकारी हुए.

महाराव शिविसिंह का जन्म वि० सं० १८५५ (ई० स० १७६८) कार्तिक सुदि ६ मंगलवार के दिन चारघड़ी पांच पल दिन चढ़े हुआ था. इनका कद छोटा और वर्ग गौर था. ये शस्त्रविद्या में बड़े निपुर्या और निशाना लगाने में इनकी रूयाति बहुत थी. ये घोड़े की सवारी के शौकीन, हिम्मतवर, क़दरदान † तथा धर्मनिष्ट ‡ राजा थे. ये माला

" अच्छी नौकरी से शसन होकर इन्होंने कई सर्दारों, ठाकुरों तथा बहलकारों की अच्छी कृदर की, जिसके खनेक उदाहरण मिलते हैं. चनने से थोडे से नीचे लिसे जाते हैं.—

- वि॰ स॰ १९१४ में रोहेबा गाव के रहनेवाले जानी हीरानन्द को उसी गाव में दो रहट दिये (जिसके दो वर्ष पूर्व भूला गाव में दो रहट की जमीन भी आधा हासिल लेने की शर्वपर वशपरपरा के लिये उसको दी थीं) नून गांव का आधा हिस्सा जावाल के ठाकुर को, भीन माखा गाव बागसिंह व चतरसिंह के वारिसों को, धनारी गाव सिंगखोत जेता को और साग-वाडा राखावत बुधसिंह को दिया था.

‡ इन्होंने कई जगह सदामत जारी किये, सुताफिरों के मुख के लिये जहां जहां जन लका कष्ट देखा, बहा कूर्ए सुद्वाये और कई मन्दिर, पर्मशाला, तालाय, कुढ आदि का जीएगेंद्वार करवाया वि० स० १८७६ (ई० स० १८९९) में द्वारिका की यात्रा कर वासा गाय द्वारिकानाथ (र-एएग्रेंग्या) के भेट फिया, जिसकी आगदनी की नियत रकम सालाना बहा पहुचता है देल-दर गान की राज्य की आमद अवाभधानी के मन्दिर को भेट की, जो सदावत में सर्च होती है. जएगपुर गाव की राज्य के हिस्से की आमदनी सार्येश्वरजी के, वीरवादा की भामण्यारणी (वाख्वारजी) के भेट की और वि० सं० १८८५ (ई० स० १८२८) में सोनानी गाव (मडार वहसील में) की राज्य की आगदनी उदारा माता के भेट की.

वहुत फिराया करते थे, जिससे इनकी अंगुलियों में खड़े तक पड़गये थे. सिरोहीराज्य की अवतर हालत को मिटाकर इन्होंने ही राज्य की नींव पीछी दृढ़ की जिस दिन से राज्य का काम अपने हाथ में लिया उस दिन से लगाकर वि॰ सं॰ १६१८ (ई॰ स॰ १८६१) तक इन्होंने अपना मुख्य कर्तव्य राज्य का हुक्म न माननेवाले सर्दारों को ताये करना, भील मीने आदि को दंड देकर प्रजा की रचा करना, राज्य की श्रामद व ख़ालसा बढ़ाना, राज्यप्रवन्ध की दुरुस्ती करना, मुल्क को पीछा आवाद करना तथा वहां पर शांति फेलाना ही मानाः इन्होंने राज्य का हुक्म न माननेवाले तथा निःसंतान मरनेवाले कई सर्दारों के गांव ख़ालसा किये, परन्तु देवमंदिर, ब्राह्मण, साधु, चारण आदि को दान में दी हुई भूमि ञीनने की कभी चेष्टान की. इस काम को ये धर्मविरुद्ध तथा निन्दनीय समक्तते थे. इनका स्वभाव कुछ तेज् अवश्य था, परन्तु इन्होंने किसी का अनुचित नुकुसान नहीं किया. राजपूताना के श्रतिरिक्त ग्रजरात, काठियावाड़, सेंट्रल इंडिया आदि के कई राजाओं तथा सर्दारों से इनकी मैत्री थी खोर इनकी मिलनसार प्रकृति के कारण श्रंधेज़ ऋफ़सर, जिन जिनको इनसे काम पड़ा, इनसे खुश रहे. ये सर्कार श्रंयेज़ी के सचे ख़ैरख्वाह थे ऋौर सर्कार का सदा ऋहसान मानते थे, क्योंकि इनके राज्य का बचाव केवल सर्कार अंग्रेज़ी की कृपा और सहायता से ही हुआ था.

इनके छः महाराणियां, आठ महाराजकुमार और छः राजकुमा-रियां थीं, जिनकी तफ़सील नीचे दीजाती हैः-

### महाराणियां.

- (१) खेजड़बी (मारवाड़ में) के चांपावत ठाक्कर साबिमसिंह की · पुत्री सर्दारकंवर वि० सं० १८७० (ई० स० १८१३) में वि-वाह हुआ-
- (२) थोव (मारवाड़ में ) के मेड़तिया (राठोंड़) ठाक़ुर मोकमसिंह की पुत्री सूरजकंवर- वि॰ सं॰ १८०२ (ई०स०१८१४) में शादी हुई-
- (३) पोसीना (ईडर राज्य में ) के बघेल ठाकुर केसरीसिंह की पुत्री चतुरकंदर वि॰ सं० १८७६ (ई० स० १८२१) में विवाह हुआ।
- ( ४ ) पोसीना के उपरोक्त ठाकुर की दूसरी पुत्री जसकंवर वि० सं० रद्म (ई० स० रद्म ) भाद्रपद वदि द्म को शादी हुई।
- ( प्र ) थोन के ठाकुर उदयसिंह की पुत्री अभयकंतर नि० सं० १८८७ ( ई० स० १८३० ) में निनाह हुआ।
- (६) दांता ( गुजरात में ) के राखा नाहरासेंह की पुत्री दोलतकंवर-वि० सं० १८६० (ई० स० १८३३) में विवाह हुआ।

इन सब के डोले आये थे.

#### महाराजकुमार.

(१) गुमानर्सिह-इनका जन्म वि० सं० १८७४ (ई॰ स॰ १८१७) मार्ग-शीर्प शुद्धा ५ को नांदिया गांव में ( महाराखी नं०१ से ) हुआ थाः इनका देहान्त अपने पिता की विद्यमानता में होगया था(देखो जपर पृष्ट ३१४)

- (२) दुर्जनिसिंह-इनका जन्म वि० सं॰ १८७७ (ई॰ स॰ १८२०) में (महाराणी नं॰ १ से) और देहान्त वि० सं॰ १८६७ (ई० स० १८४०) आरिवन विदेशको अपने पिता की विद्यमानता में हुआ था।
- (३) उम्मेदसिंह-इनका जन्म वि० सं०१८८६ (ई० स०१८३३) फाल्युन सुदि २ गुरुवार को ( महाराणी नं॰ ४ से ) हुआ था. ये अपने पिता के पीछे सिरोही के राजा हुए.
- (४) हमीरसिंह-इनका जन्म वि॰ सं॰ १८६६ (ई० स० १८३६)चेत्र सुदि ६ को ( महाराखी नं० ३ से ) हुआ था.
- (४) जेतिसिंह-इनका जन्म वि॰ सं॰ १८६६ (ई॰ स॰ १८३६) पौष विद १३ (महारासी नं॰ ६ से ) हुआ थाः
- (६) जवानिसिंह-इनका जन्म वि॰ सं॰ १६०१ (ई॰ स॰ १८४४) पोप विदे १२ को हुआ था. ये महाराजकुमार जेतिसिंह के सहोदर भाई थे.
- (७) जामतिसह-इनका जन्म वि० सं० १६०३ (ई० स० १८४६) में हुआ था ये भी महाराजकुमार जेतिसिंह के सहोदुर भाई थे
- ( द ) तेजिसिंह-इनका जन्म वि॰ सं॰ १६०५ (ई० स० १८४८ ) भार दपद सुदि द को हुआ था. ये महाराजकमार उम्मेटिसिंह के सहादर भाई थे.





#### राजकुमारियां.

- (१) रतनकवर इंतका विवाह जयपुर के महाराजा जयासह (तासर) स वि० सं० १८८५ (ई० स० १८२८) माघ विद्युष्ठ को हुआ था.
- (२) उम्मेदकवर इनका विवाह ढूंगरपुर के महारावल उदयसिंह के साथ वि॰ सं॰ १६११ (ई० स०१८५४) ज्येष्ठ वदि २ को हुआ था.
- (३-४) गुलावकंवर और चांदकंवर—इन दोनों के विवाह जोधपुर के महाराजा तस्त्रसिंह के साथ कमशः वि० सं० १६०६ (ई० स० १८५३) माघ सुदि ७ और १६२३ (ई० स० १८६६) भाद्रपद वदि मको हुये थे.
- ( प्र ) मा्णककंवर–इनका विवाह बांसवाड़े के महारावल लच्मणसिंह से वि० सं० १९१६ ( ई०्स० १⊏४६ ) माघ वदिः ⊏ को हुआ याः
- (६) फूलकंबर-इनका विवाह करोली के महाराजा मंदनपाल के साथ वि० सं० १६२४ (ई० स० १८६७) वेशाल विद् १२ को हुआ था

### महाराव उम्मेदसिंह.

महाराव उम्मेदसिंह का जन्म वि० सं० १८८६ (ई॰ स० १८३३) में, गद्दीनशीनी वि० सं० १६१६ (ई॰ स० १८६२) पौप विद २ को और राज्याभिषेक का उर्सव वि० सं० १६१६ (ई० स० १८६३) माथ सुदि १० को हुआ था

र्ं महाराव शिवसिंह के जीतेजी वि० सं० १६१= (ई० स० १८६१)

में मेजर हॉल साहब ने, जो उस समय मिरोही के पोलिटिकल सुपीर-टेंडेंट थे, यह ज़रूरी समका कि महाराव शिवसिंह के चार छोटे महाराजकुमारों.के खर्चे का प्रवन्ध करना चाहिये श्रीर यह तजवीज की, कि महाराजकुमार हमीरासिंह, जैतसिंह, जवानसिंह अौर जामतः सिंह को कुछ गांव देदिये जावें स्त्रीर सब से छोट महाराजकुमार तेज-सिंह के लिये, जो उस वक्त केवल १३ वर्ष के थे, अर्भी कुछ न किया जावे, परन्तु महाराजकुमार हमीरसिंह के सिवाय सबने इस तजवीज़ को नामंजूर किया ख्रौर अपने विवाह होने तक माहवार ४००) रुपये लेकर सिरोही में ही रहना पसंद किया. महाराजकुमार हमीरसिंह ने छोटे आदिमियों की बहकावट में आकर फ़साद करने का विचार किया क्रोर महाराव शिवसिंह की विद्यमानता में वि॰ सं॰ १६१८ ( ई॰ स• १८६१) आसोज सुदि १३ को शिकारके वहानेसे पींडवाड़े जाकर उस क्सवे पर कब्ज़ा करिलया. उनको सब तरह से समभाने का यह किया गया, परन्तु उन्होंने एक न मानी तब मेजर हॉल साहब ने फौज लेजाकर उनको दवाना चाहा, इससे उन्होने भागकर आड़ावला ( अर्वत्ती ) पहाड़ में पनाह लेली, जहांपर भील व प्रासियों की मदद मिलजाने से उन्होंने लृटमार करना शुरू करदिया. मेजर हॉल साहव ने उनका पीछा करना उचित न समक्ता, परन्तु जगह जगह पर फौज की दुकड़ियां इस विचार से नियत करदीं, कि वे ( हमीरसिंह ) मुल्क को नुकसान न पहुंचा सके. वि॰ सं॰ १६१६ ( ई॰ स॰ १६६र ) वैशाख वदि ६ को जेतिसिंह वगैरह तीनों भाई भी भागकर अपने भाई हमीरिसिंह से जामिले और कानिआ नामक यासिया, जो नाहर के पहाड़ी इलाके के यासियों का एक मुखिया था, उनका मददगार होगया. मेजर हॉल साहच का प्रवन्ध वहुत अच्छा होने पर भी उन (हमीरिसिंह) के साथ के यासिये आदि मौका पाकर चोरी धाड़े किया करते थे, जिससे उधर के इलाके के लोगों को चैन न था.

वि० सं० १६१६ (ई० स० १८६२) में सिरोहीराज्य को वंश-परंपरा के लिये गोद लेने की सनद सर्कार अंग्रेज़ी से मिली श्रोर इसी साल सर्कार अंग्रेज़ी की इच्छानुसार इस राज्य में सती होने का रि-वाज वंद किया गया श्रोर उसके लिये राज्यभर में इश्तिहार जारी कर कुल तहसीलदारों को हिदायत कीगई, कि यदि कोई श्रोरत सती होना चाहे तो उसको फ़ौरन रोककर इचिला दो.

- वि॰ सं॰ १६१६ पौप विद र (ई॰ स० १८६२ ता॰ दिसं-घर) को महाराव शिवसिंह का स्वर्गवास होने पर महाराव उम्मेदिसिंह गदीनशीन हुए. इन्होंने राज्य पाते ही अपने छोटे भाइयों को समभा कर सिरोही बुला लेने का यत्न किया और कितनेक सर्दारों को भेज-कर उनकी तसङ्की करादी, जिससे जेतिसिंह, जवानिसंह और जामतिसंह तो सिरोही चले आये, परन्तु हमीरिसंह ने अपना हठ न छोड़ा.

वि० सं० १८१६ ( ई० स० १८६३ ) फाल्गुन विद ६ को उन तीनों को महाराव उम्मेटसिह ने नीचे लिखे हुए गांव जागीर में टिये.— अधिकता के साथ वसते हैं ये लोग पहाड़ के नीचे के इलाक़ों से पशुओं की चोरियां किया करते थे. इसलिये महाराव उम्मेदिसह ने वि० सं० १६२३ (ई० स० १८६७) माघ सुदि १३ को अपनी व अपने सर्दारों की फौज के साथ उनपर चढ़ाई करदी. एक महीने तक फौज ने भाखर में ठहरकर कई चोरों को पकड़ लिया और कितने ही खुशी से हाज़िर होगये. किर वहां के सव मुखियों से चें रियां न करने, चोरों को पनाह न देने तथा खेती का हासिल हलों के हिसाव से देने का इक्रार कराने व ज़मानत लेने वाद मौक़े मौक़े पर थानों का वन्दोवस्त कर फौज वहां से लौटी.

वि॰ सं० १६२३ (ई० स० १८६६) में फीजदारी व दावानी अदालतें अलग कायम कीगई, जिनका काम पहिले रियासत के दीवान की मातहती में होता था, जिससे मुक़द में जलदी फ़ैसल नहीं होते थे इसी तरह तहसीलदारों की तनस्वाह बढ़ाकर अच्छे पुरुष तहसीलों पर नियत किये गये. और इस काम के लिये कई आदमी बाहर से भी मुलाये गये.

ई० स० १८६६ ता० ६ जुलाई ( वि० सं॰ १६२३ आपाड़ व॰ दि ) को कायममुकाम पोलिटिकल सुपरिंटेंडेंट सिरोही का ख़रीता इस आश्य का आया, कि "पहिले की अपेचा आयू पर अब अंभेज़ लोगों की आमदरफ वढ़गई है और इसी से ग़ैर इलाकों के हिन्दुस्तानी लोगों की आवादी भी अधिक होगई है, इस वास्ते बड़े राव साहब ( महाराव॰

शिवसिंह ) ने जो वंदोवस्त किया था, वह काफी नहीं है, अतएव पोलिटिकल सुपरिंटेंडेंट साहब के अधिकार नियत कर दिये जार्वे आदि." इस पर महाराव उम्मेदिसिंह ने आबू व हागाद्रे में सन् १८६० ई० का ऐक्ट ( क़ानून ) नं० ४५, सन् १८६१ का ऐक्ट नं० २५, सन् १८५६ का ऐक्ट नं॰ ८, सफ़ाई श्रीर सड़क बनाने के क़ानून म्यूनिसिपलटी तथा सन् १८६४ का ऐक्ट नं० ६, सन् १८६२ का ऐक्ट नं० १०, सन् १८५६ का ऐक्ट नं० १४ घ्योर सन् १८६५ ई० का ऐक्ट नं० ११ जारी करने का सकीर अंग्रेज़ी को अधिकार दिया 1, जिससे वहां के साहब लोगों, गवर्नमेंट की प्रजा तथा जिस मुक़इमे में एक फ़रीकसरकारी प्रजा हो वैसे दीवानी व फौजदारी के मुक़द्दमे सरकारी मजिस्ट्रेट तथा एजंट गवर्नरजनरल साहब की अदालतों में होने लगे और उनमें स्टैंप से जो आमदनी हो वह आवृ की सङ्कों व वाज़ारों में खर्च होनी तजवीज़ हुई।

वि॰ सं॰ १६२४ ( ई॰ स॰ १८६७ ) वेशाख सुदि ६ को महा-राव उम्मेदिसंह की सब से छोटी वहिन फूलकंवर बाई का विवाह करोेंकी के महाराव मदनपाल से हुआ।

इस समय तक सिरोहीराज्य में लड़कों की पढ़ाई पुराने

<sup>†</sup> इस अधिकार के साथ ये भी शर्ते हैं, कि वहा के जिस दीवानी वा फौजदारी सुक्रमों में दोनों फरीक सिरोही की प्रचा हों, जैसे सुक्रमें पहिले की नाई मिरोही के अधिशारी फैमल करेंगे, धर्म और रिवाज के विरुद्ध कोई वर्ताव न होगा और हम जब चाड़े तब यह अधिकार पीछा ले मकेंगे.

ढंग से होती थी और वहुघा यती या पंडित लोग अपने यहां मार मूली हिसाव, कातंत्रव्याकरण की पंचसंधियां ( जिनको राजपूताने की भाषा में 'सिद्धो' कहते हैं ) ऋौर चाणक्यनीति ऋादि लड़कों को पढ़ाते और अपनी नियत फ़ीस लेलिया करते थे. सिद्धो और चाग-क्यनीति को लड़के तोतों की नांई कंठ कर जाते थे, परन्तु ये पुस्तकें संस्कृत भाषा में होने से वे उनका कुछ भी मतलब नहीं समक सकते थे और उनके उच्चारण तथा शुद्ध पठन की तरफ़ विलकुल ही ध्यान नहीं दिया जाता था, जिससे सिखो की तो ऐसी मिट्टी पत्तीत होतीथी, कि यदि किसी संस्कृत के विद्वान् के आगे कोई लड़का सिखो का पाठ कर जाता तो उक्त विद्वान् को खेद हुए विना नहीं रहता. इस ढंग को सुधार कर नये ढंग से हिंदी, उर्दृव अंग्रेज़ी की शिचा लड़कों की देने की इच्छा से महाराव उम्मेदिसह ने सिरोही में मदरसा तद्यार करवाकर अंग्रेज़ी, फ़ारसी और हिन्दी पढ़ाने के लिये उस्ताद मुक़री किये ञ्रोर वि० सं० १६२४ (ई० स० १⊏६७) भाद्रपद वदि १४ के दिन कप्तान म्यूर साहब ने सिरोही के मदरसे को खोला स्रोर अपनी स्पीच ( भाषण ) में उसके लिये वड़ी खुशी ज़ाहिर की. उसी समय से सिरोहीराज्य में तालीम का तिलसिला चला और कुछ समय बाद पींडवाड़ा, रोहेड़ा, मंडार व कालंद्री में भी मदरसे खुले, परन्तु उनकी क्रव भी तरक्क़ी न हुई.

वि॰ सं॰ १२२४ आश्विन सुदि ११ ( ता॰ ६ अक्टूबर सन

१८६७ ई॰ ) को सर्कार अंग्रेज़ी व सिरोहीराज्य के वीच एक दूसरे के मुजिरिमों को गिरफ्त़ार कर सुपुर्द करने की बाबत द शतों का अ-हदनामा हुआ।

भाखर के यासियों की फिर शिकायत होने लगी, जिससे एजंट साहब (कप्तान स्पूर) ने भाखर का दौरा करने का इरादा कर महाराव उम्मेदसिंह को उनके लिये लिखा, जिसपर इन्होंने भी उनके साथ रहना निश्चय कर उसके लिये प्रवंध करवाया और वि० सं० १६२४ (ई० स० १८६८) के फाल्युन में दौरा शुरू किया। उधर से एजंट साहब भी पींडवाड़े होते हुए गढ़ के मुकाम आमिले, जहां से भाखर में जाना हुआ। इस दौरे में सिरोहीराज्य के जो जो आसिये लोग दूसरी रियासतों में जाकर आवाद हुए थे और वहां पर चोरियां करते थे, उनको समक्ता कर पीछा बुखवाया और जिन्होंने आना कृवूल न किया वे फीज की मार्फ़त गिरुफ्तार कर लाये गये तथा वहां के थानों का पुख्ता वंदोवस्त करने वाद चेन्न विद में वहां से लीटना हुआ।

इसी दौरे के समय में महाराव तथा म्यूर साहव का मुकान देल-दर गांव में हुआ, जहां के भाट लोगों की शिकायत सुनने में आई, जिसपर दरयाफ्त किया गया तो मालूम हुआ, कि वे लोग दूसरे इलाकों में जाकर भेप बदल लेते हैं और उठाईगीरी का पेशा कर बहुतसा माल उड़ा लाते हैं. इसपर अचानक उनको पकड़कर उनके मकानों की तलाशी लीगई तो कई तरह के सोने व चांदी के ज़ेवर तथा ब- हुतसा दूसरा माल निकल आया उन लोगों से दर्शापत करने पर यह भी मालूम हुआ, कि वहां का सुनार किशना उनके लाये हुए ज़ेवरों को गला दिया करता था और महाजन खुसाल उनके वेचने में मदददेता था तथा वहां का जागीरदार देवड़ा रतनसिंह भी उनके लाये हुए माल में से कुछ हिस्सा लिया करता था, जिससे ये तीनों भी गिरफ्त़ार किये गये और उन भाटों के साथ सिरोही के जेलखाने में भेजे गये. देलदर की नांई अरेड, सांतपुर और केवरली गांवों में भी इन लोगों के कुछ घर थे, जिनकी भी तलाशी लीगई और जो भाट वाहर चले गये थे, उनकी गिरफ्तारी का भी बन्दोवस्त किया गया. फिर वि० सं० १६२५ (ई० स० १८६८) वैशाख में आयन्दा के लिये नेक चलन चलने की जमानत व जुर्माना लेकर वे छोड़ दिये गये. उनके यहां से जो माल निकला था, वह नीलाम करने पर ३१०१) रुपये वसूल हुए क्रोर २२००) रुपये उनपर जुर्माना किया गया ये ५३०१) रुपये वि० सं०१६२५ (ई० स०१८६८) के बड़े क़हत के समय ग़रीबों को स॰ हारा मिले, इस विचार से तालावों के तच्यार कराने में लगा दिये गये

सिरोही में अवतक पुराने ढंग की वेक्नायदी फौज थी, इस॰ किये महाराव उम्मेदिसिंह ने वि० सं० १६२४ (ई॰ स॰ १८६७) में एक पूरी कम्पनी क्वायदी फौज की तस्यार कराई. इसी वर्ष जिन जिन गांवों की सरहद के तनाज़े थे, उनमें से कई एक के फ़ैमले करावादिये और सिरोही में लोगों के आराम के लिये अस्पताल

( श्फ़ाख़ाना ) खोला गयाः

वि॰ सं० १६२५ (ई० स० १८६८) के ज्येष्ठ महीने मे भटागे का ठाकुर नाथुसिंह फिर वागी हुआ, जिसका कारण यह हुआ, कि बीजुआ नाम का एक खेड़ा किसी समय भटागावालों ने चारगों को दिया था. वह ऊजड़ होगया और चारणों के श्रीलाद न होने से राज्य के ख़ालसे में शुमार किया जाकर मंडार के ठाकुर को कितनी एक शतों के साथ आवाद करने को दिया गया, जिससे नाथृसिंह ने उसके लिये दावा किया, परन्तु वह खेड़ा उसको न मिला इस-पर वह वागी होगया भ्रौर वारदात करने लगा उसने वि० सं० १६२५ (ई० ल० १⊏६⊏) के ज्येष्ठ महीने में मंडार के महाजन श्रचला की बरात सिरोही जा रही थी, उसको सनवाड़ा व मेड़ा -गांवों के बीच लृट लिया, जिसमें पांच शस्त्रबंद अगुवे ( जिनको रियासत सिरोही में बोलाऊ कहते हैं) मारे गये, १० आदमी घायल हुए क्रोर =०००) रुपये का माल कीना गया तथा वरात के १५ मनुष्यों को वह पकड़ कर अपने साथ लेगया इसकी खबर पहुंचते ही राज्य की तरफ़ से उसको पकड़ने का प्रत्रंध किया गया, परन्त उसके साथ ३०० से ऋधिक दिलचले भील तथा भीने होने के कारण उसकी गिरफ्तारी का काम कठिन होगया और वह नित नई वारटात करता गया उसने आम रास्तों पर अनेक वारदातें कीं और गुंडवाड़ा, अावाड़ा, वीकणवास, मावल, आंवलाळी आदि गांवों को लृटा शायद

ही कोई दिन ऐसा निकलता हो, कि उसकी वारदात की ख़बर न मिले सर्कार अंग्रेज़ी ने भी उसकी गिरफ्तारी के लिये सब तरह से मदद दी और एरनपुर की फीज भी भेजी, परन्तु जितनी तहीरें उसको प कड़ने की कीगई वे सब वेकार हुईं, जिससे एरनपुर की फौज को तो सकीर ने पीछी बुलाली और नाथूसिंह से लड़ने का काम राज्य पर ही छोड़ा गया. सर्कारी फौज के लौट जाने का फल यह हुआ, कि लुटेरों का ज़ोर बढ़ गया। मारवाड़ के भीखों ने भी, जो सिरोही की पश्चिमी सीमापर वसते थे, नाथृसिंह के नाम से जुट मचादी श्रीर श्रहमदावाद की सड़क पर मुसाफ़िरों तथा ब्योपारियों का चलना मुश्किल होगया ऐसी हालत को मिटाने के लिये सर्कार ने फिर एरनपुर की फौज से ्राज्य को मदद देना अ।वश्यक समभा और इसीसे रियासत का पोलि टिकल तालुक जो पहिले राजपूताने के एजंट गवर्नरजनरल साहव के एक असिस्टेंट के सुपुर्द था, फिर एरनपुर की फौज के कमांडिंग अफ़सर मे जर कार्नेली के सुपुर्द किया गया, जिन्होने इल्हित्यार पाते ही भीलों को दवाकर लूट बंद करवाई. नाथृसिंह वि० सं० १६२७ (ई० न० १८७० ) में मारवाड़ में बुखार की बीमारी से मरगया, परन्तु उस का वेटा भारथिसह वगावत करता ही रहा. इन वागियों कोपनाह देने में कितने ही सर्दार आदि को सज़ा हुई, कई हज़ार रुपये सिरोहीस ज्य को दूसरे इलाकों के लोगों के नुकसान के बदले में देने पड़े श्लीर वहुत खर्च जगह जगह प्रवंध के लिये थाने मुक्रेर करने में बढ़ाना पड़ा, परन्तु भारतिसंह गिरफ्तार न हुआ। अंत में मारवाड़ के कितने एक सरदार बीच में पड़े और वे उसको समभा कर कार्नेली साहब के पास लेगये, जो उसको साथ लेकर सिरोही आये तव महाराव उम्मेटिसंह ने उसका कुसूर मुआफ़ किया और १५००) हपये नज़राने के लेकर वि० सं० १६२६ (ई० स० १८०२) में उसकी जागीर फिर उसको बख्ड़ा दी; जिससे प्रजा की चिंता मिट गई.

वि० सं० १६२५ (ई० स० १८६८) में वड़ा कृहत पड़ा तो महाराव ने, जो बड़े ही दयालु थे, गृरीबों के बचाव के खिये बहुतसे रुपये ख़र्च कर तालाव वग़ैरह के काम शुरू करवाये, जिनसे कई लोगों की पर्वरिश होती रही इसी तरह जगह जगह ग्रीवों को अनाज मुक्त वांटने का भी वंदोवस्त किया, परन्तु मारवाड़ की तरफ् के हज़ारों लोग अपने पशुत्रों के साथ सिरोहीराज्य में चले आये, जिससे सवका पालन करना कठिन होगया इस कहत में हज़ारों गाय, भैंस, वैस वगैरह जान-वर मरगये और मनुष्य भी बहुत मरे उस समय तक इस राज्य में होकर कोई रेलवे लाइन निकली न थी, जिससे वाहर से अन्न आने का सुभीता न था. इसीसे अन्न का भाव यहांतक वढ़गया, कि ग्रीव लोगों को उसका मिलना कठिन होगया, जिससे कितने ही गरीवों ने तो खेजड़ी आदि बचों की छाल खाकर कुछ समय काटा और राज्य की तरफ़ से ग़रीबों के पालन में पूरी मदद रही, जिससे बहुत से लोग .वच गये.

निकाल दो और तुम सिरोही चले आओ, हम भी सिरोही आते हैं, अगर इस हुक्म की ताभील न होगी तो तुम्होरे हक में अच्छा न होगा. इसपर वह सिरोही हाज़िर होगया त्रीर कार्नेली साहव ने भी इस फुसाद को मिटाने के लिये महाराव को यह सलाह दी कि गांव जोगापुरा राजसाहव तेजिसिंह से पीछा ले लिया जावे, जिससे महाराव ने भी वैसा ही किया वि० सं० १६२८ (ई०स० १८७१) कार्तिक सुदि १५ को ठाकुर रांवाड़े के दावे का फ़ैसला करना मुख्य मुख्य सर्दारीं के सुपुर्द किया गया. जिन्होंने यह तय किया कि ठाकुर रांबाड़े का हरू जोगापुरे में, जहां से वह रांवाड़े गोद गया है, नहीं है. ठाकुर शार्टूल सिंह ने भी इसे मंजूर किया, परन्तु उसके साथ के जिन जिन मीनों व भीलों ने वारदातें की थीं, उनको गिरफ्तार करा देने का जो वायदा उसने कर्नल कार्नेली,साहव से किया था, उसकी वह तामील करना नहीं चाहता था. इसके लिये उसको कई वार लिखा गया, परन्तु उसने उस पर कुछ भी ध्यान न दिया- तव कार्नेली साहव वि० सं० १९२९ ( ई॰ स॰ १८०२ ) वैशास वदि १ को रांवाड़े पर फौज लेगये और ठाकुर की <sup>,'</sup>पकड़कर एरनपुर पहुंचा दियाः उस्<sup>र</sup>का प्रधान देवड़ा तेजसिंह और ३॰ लुटेरे भील, मीने त्रादि भी पकड़े जाकर सिरोही के जेलख़ाने में पहुंचाये गये. ठाकुर शार्दृक्षित्ह को १२ वर्ष की केंद्र की सज़ा हुई स्रोर वह अजमेर के जेलख़ाने में रक्का गया, तीन वर्ष जेल में रहने वाद वि० मं० १६३२ (ई० स० १८०५) में उर्सको केंद्र से छुड़ाने का उद्योग होने

लगा, तब उक्त साहव ने कालंद्री, पाडीव, सित्राणा (मारवाड़ में) श्रोर डोडिश्राळी (मारवाड़ में) के जागीरदारों की ज़मानत लेकर उसकों क़ैद से लुड़वाया श्रोर महाराव उम्मेदिसंह ने उसकी जागीर उसको पीळी देदी

वि० सं० १६३२ आश्विन वदि १ (ता० १६ सितंवर सन् १८७५ई०) को महाराव उम्मेदिसिंह का स्वर्गवास हुआ। ये महाराव वड़े धर्मनिष्ठ, सदाचारी, पूर्णसतोग्रणी तथा पुराने ख़यालात के दयालु राजा थे, परन्तु मीने, भील आदि लुटेरी कोंगों से भरे हुए सिरोही जैसे विकट पहाड़ी देश पर राज्य करने के लिये राजा में जो ताकृत होनी चाहिये, वह इनमें न थी, जिससे इनके समय में राज्य की उन्नति न हुई, किन्तु आमदनी घट गई और राज्य पर फिर कर्ज़ा होगया। इनके समय में भी समय समय पर कई सर्दारों ने बग़ावत के लिये सिर उठाया, परन्तु वे सब दबादिये गये। इन्होंने कई तालावों की मरम्मत करवाई और सैकड़ों नये कुएं खुदवाये थे।

महाराव उम्मेदर्सिंह के पींछे इनके महाराजकुमार महाराव केसरीसिंहजी साहब सिरोही की गहीपर विराजे.



महाराज सर केसरीसिंह जी बहादुर, के० सी० एस० ग्राई०, जी० सी० ग्राई० ई०, सिराही।

# प्रकरगा त्र्याठवां.

श्रीमान् महाराजाधिराज महाराव सर केसरीसिहजी बहादुर, के. सी. ऐस. श्राई., जी. सी. त्राई. ई.

----

वर्तमान महारात्र सर केसरीसिंहजी साहव का जन्म विक्रम सवत् १६१४श्रावण् विट १४ (ता० २० जुलाई सन् १८५७ ई०) सोमवार के ढिन ३३ घडी २६ पत्त पर इनके ननिहाल पोसीने में हुआ था वाल्यावस्था से ही इनकी पढ़ाई की तरफ़ ध्यान दिया गया था. पहि-ते हिन्दी की पढाई शुरू कराई गई, जिसके लिये सिरोही का यती लख-मीचन्द मुर्कर्रर हुत्र्या स्रोर हिसाव भी उसीसे पढ़ते रहे. पढ़ने की रुचि होने तथा अपनी उत्तम बह्णशक्ति व होशियारी के कारण इन्होंने थोडे ही टिनो में हिन्टी की योग्यता प्राप्त करली. फिर संस्कृत की प्ढ़ाई होने लगी जिसके लिये जोधपुर से श्रीमाली ब्राह्मण् पडित टौलतराम बुलाया गयाः उसने व्याकरण मे सारस्वतचिन्द्रका, ग्रमर-कोप तथा रघुत्रश् आदि काव्य पढ़ाये, फिर उसका सिरोही में ही दे-हान्त होजाने से काशी से पांडित गर्योशट च कान्यकुटज बुलाया गर्या,

## प्रकरण त्र्याठवां.

श्रीमान् महाराजाधिराज महाराव सर केसरीसिंहजी बहादुर, के. सी. ऐस. त्र्याई., जी. सी. त्र्याई. ई.

वर्तमान महाराव सर केसरीसिंहजी साहब का जन्म विक्रम संवत् १६१४श्रावसा विद १४ (ता० २० जुलाई सन् १८५७ ई०) सोमवार के ढिन ३३ घड़ी २९ पत्त पर इनके ननिहाल पोसीने में हुआ था-वाल्यावस्था से ही इनकी पढ़ाई की तरफ़ ध्यान दिया गया था. पहि ले हिन्दी की पढ़ाई शुरू कराई गई, जिसके लिये सिरोही का यती लख-मीचन्द मुक्र्रर हुआ और हिसाव भी उसीसे पढ़ते रहे. पढ़ने की रुचि होने तथा अपनी उत्तम प्रहशाशक्ति व होशियारी के कारण इन्होंन थोड़े ही दिनों में हिन्दी की योग्यता प्राप्त करली. फिर संस्कृत की पढ़ाई होने लगी, जिसके लिये जोधपुर से श्रीमाली ब्राह्मण्,पंडित दोलतराम बुलाया गयाः उसने व्याकरण में सारस्वतचन्द्रिका, अमर-कोप तथा रघुतंश ऋादि काव्य पढ़ाये, फिर उसका सिरोही में ही दे-हान्त होजाने से काशी से पंडित गर्याश्रदत्त कान्यकुटज वुलाया गया,



श्रीमान् महाराजाधिराज महाराज सर केसरीसिंह जी वहादुर, के० सी० पस० ग्राई०, जी० सी० ग्राई० ई०, सिरोही।

जो न्याय श्रीर टयाकरण का अच्छा ज्ञाता था, उससे काट्य, नीतिं श्रादि 🗸 के प्रन्थ पढ़ते रहे, जिससे इनको संस्कृत का कुछ कुछ ज्ञान होगया. फिर धर्म तथा शास्त्रसंबंधी श्रन्थ देखने का अभ्यास रहने के कारण संस्कृत ज्ञान में दिन दिन् उन्नति होती रही संस्कृत पढ़ने वाद कप्तान जे डब्ल्यू म्योर साहब, पोलिटिकल एजंट सिरोही के आयह से अंग्रज़ी का पढ़ना शुरू किया और जानकीप्रसाद ्नामुक करमीरी ब्राह्मण इस'काम पर नियत हुआ। उसके यहां से चले जाने पर गांव रोहेड़े का रहने वाला ब्राह्मण हरीशंकर क्रियोमा इनको अंग्रेज़ी पढ़ाता ्रहाँ, परन्तु उसमें अंग्रेज़ी की योग्यता बहुत कम होने के कारण वह विशेष पढ़ा न सका, जिससे जोधपुर राज्य के वामग्रेरा गांव का रहने-वाला ब्राह्मण शंकर तिवाड़ी, जो वंबई से अंग्रेज़ी पढ़कर आया था, इनको अंग्रेज़ी पढ़ाने के लिये नियत हुआ, जो अपनी सरल प्रकृति, योग्यता तथा पढ़ाने की उत्तम शैली के कारण थोड़े ही दिनों में इनका कृपापात्र वन गया और इनको भी अंग्रेज़ी पढ़ने का शौक लग गया, जिससे थोड़े ही वर्षों में अंग्रेज़ी वोलने तथा सरल अंग्रेज़ी पुस्त-कों को समक्त लेने कीशक्ति होगई। फिर भी इन्होंने अपनी अंग्रेज़ी की ' पढ़ाई बराबर जारी रक्खी, यहांतक कि श्रपनी गद्दीनशीनी के होने बाद राज्य का काम करने पर भी ये कुछ समय इस पढ़ाई में लगाते ही रहे श्रोर श्रपनी गुणबाहकता के कारण अपने शिचक शंकर तिवाई। की बहुत कुछ क़दर की तथा अपना प्राईवेट सेकेटरी उसीको बनाया,

जो अपने देहान्त तक उस काम पर बना रहा उसके देहान्त के वाट भी इन्होंने उसके लड़कों की पर्वरिश की और अब उनमें से एक राज्य में नोकर भी हैं अंग्रज़ी की पढ़ाई के साथ साथ ये राज्य का काम भी देखते रहे, जिससे उसका भी अनुभव होता गया

ं इनका श्रीर वचपन से ही मोटा होता गया, जिसमे इन्होंन , कसरत करने व घोड़े पर सवार होकर हवाख़ोरी को जाने का मुहावरा डाला, जिसका फल यह हुआ, कि इनका वहून मोटा होने पर भीगठीला वन गया और श्रम करने पर जलदी थकावट नहीं होती, जो कि वहुधा मोटे वदनवालों को हुआ करती है.

इन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ वंद्क, तलवार आदि शस्त्र चलाने का भी अभ्यास किया और शिकार का श्रोंक लगजाने के कार रण निशाना लगाने में निपुण होगये

इनकी पढ़ाई का असर अच्छा हुआ. क्योंकि फ़जूल वातों से इनका चित्त हटकर अपने राज्य तथा प्रजाकी उन्नति कर कीर्तिसंपादन करने के विचार इनके चित्त पर छोटी अवस्था से ही जम गये थे

वि० सं०१६३२ आश्विन बदि १ (ता० १६ सितम्बर सन् १००५ ई०) को इनकी गईानशीनी हुई, जिसके दसरे ही दिन से राज्यभर में ऐसी भारी बरखा लगातार पांच दिन तक हुई, जैसी की पिछले ५०-८० वरसों में,कभी नहीं हुई थी इस वरखा के कारण लोगों के चित्त प्रफुल्खित होगये खोर उन्होंने इनकी गद्दीनशीनी को बहुत ही अच्छा शकुन मानाः

इनके राज्याभिषेक अर्थात् गद्दीनशीनी का उत्सव ज्योति-पियों के वतलाये हुए मुहूर्त के अनुसार मार्गशीर्प वदि १२ (ता० २४ नवंदर सन् १००५ ई०) को वड़ी भूमधाम के साथ हुआ, जिसमें राज्य के सब मुख्य सर्दार, जो 'सरायत' कहलाते हैं, अहलकार तथा वाहरी कई प्रतिष्ठित पुरुष उपस्थित हुए राज्याभिषेक होने वाद इनको राज्य का पूरा अधिकार भी सर्कार हिन्द की तरफ से शीध मिल गया

इनकी गद्दीनशीनी के समय राज्य की हालत इस समय की सी न थी। उसमें और वर्तमान हालत में रातदिन का सा अन्तर हैं। उस समय राज्य के ख़ज़ाने में एक भी रुपया न था इतना ही नहीं, किन्तु उलटा राज्य पर करीव प्रह०००) रुपये का कर्ज़ा था, कई सर्दार नाराज़ होने के कारण फ़साद करने को तथ्यार थे और राज्य की कुल आमद क्रीव १०५०००) रुपये के थी।

कर्नल डवल्यु कार्नेली साहव, जो सिरोही के पोलिटिकल एजंट थे, सिरोही सम्बन्धी अपनी 'ऐडिमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट' में, जो ता० ६ मई सन् १८०६ ई० ( वि० सं० १६३३ ) को लिखी गई थी, सिरोही की उस समय की हालत के विषय में लिखते हैं, कि "सिरोही का राज्य, जिसपर नये राजा इन्हीं दिनों में गद्दीनशीन हुए हैं, सर्वथा गुलाव का विस्तर नहीं है, क्योंकि जिन मुसीवतों में यह राज्य इनके पिता के समय में धीरे धीरे फंसा है, उनमें से उसको निकालने में इनको अपनी मिहनत व योग्यता को काममें लाना होगा। सन् १८५५ ई० से ही वड़े राव (शिवसिंह) अपने सर्दारों तथा राज्य की आमद ख़र्च का ठीक प्रवस्थ न करसके और राज्य पर कर्ज़ा हो जानेसे उनकी ख़ास दर्ख़ि स्त पर ही गवर्नमेंट ने राज्य का प्रन्वध अपने हाथ में लिया था। १० वर्ष बाद ई० स० १८६५ (वि० सं० १८२२) के सितस्वर महीने में सर्कारी बंदोवस्त उठाकर राज्यप्रवंध फिर राव ( उम्मेदर्सिंह ) के सुपुर्द किया गया। उस समय सारा कर्ज़ा चुकादिया गया था, ख़ज़ाने में १२०००) रुपये वचत में थे और राज्यभर में अमन था, परन्तु उस समय के बाद राज्य फिर कर्ज़दार होगया और उन ( महाराव उम्मेदर्सिंह ) के सर्वावास के समय ख़ज़ाने में एक भी रुपया न था"।

इसीसे उस समय की राज्य की हालत का अनुमान भलीभांति होसकता है, इन्होंने गद्दीनशीन होते ही अपने राज्य की दशा सु-धारने, आमद बढ़ाने, राज्य का कर्ज़ा चुकाने, सदीरों के भगड़े मिटाने तथा देश की आवादी बढ़ाने का विचार किया और कर्नल कार्नेली साहव की सलाह से राज्य का ख़र्चा घटाकर वचत का प्रवन्ध किया, तहसीलदारों को खेती की तरक्क़ी के लिये जगह जगह कुएं ख़ुदवाने व आमद बढ़ाने की कोशिश करने की हिदायत की और एक सक्र्यु-लर जारीकर बाहर के इलाक़ों से आकर सिरोहीराज्य में बसनेवाले किसानों को कम हासिल पर ज़मीन जोतने को देने तथा बाहर से आनेवाले व्योपारियों के साथ रिआयत करने का हुक्म दिया, जिससे राज्यकी आवादी और आमदनी दोनों वढ़ने लगी. इस कामके लिये इन्होंने मुन्शी निआमत अलीखां को उदयपुर से बुलाकर दीवान बनाया और कर्नल कार्नेली साहव की मदद से सर्दारों के कगड़े भी मिटा दिये गये.

इस प्रवंध का फल यह हुआ, कि एक वर्ष के अन्दर ही राज्य की आमद वढ़ गई और क़रीब ५४०००) रुपये कर्ज़ में दे दिये गये, और ५०००) रु० मेयोकालेज के फंड में भी दिये गये.

वि॰ सं॰ १६३३ (ई० स० १८७६) ज्येष्ठ वदि ३ को इनका विवाह दांता (महीकांठा-गुजरात) के परमार राखा ज़ालिमसिंह की राजकुमारी के साथ बड़ी भूमधाम से हुआ। वरात में राजसाहब जेत-सिंह, जामतसिंह तथा नींवज, पाडीब, कालंद्री, जावाल, मोटागाम आदि के सर्दार, राज्य के मुख्य २ अहलकार तथा कई वाहरी मिहमान थे।

ता० १ जनवरी सन् १८७७ ई० ( माघ वदि २ संवत् १६३३ ) को हिन्दुस्तान के गवर्नरजनरल लॉर्ड लीटन साहव ने देहली में बड़ा दर्बार किया, जिसमें राजराजेश्वरी श्रीमती कीन विक्टोरिश्रा के 'क़ैंसरे हिन्द' (Empress of India ) की पदवी धारण करने की ख़ुशी ज़ाहिर की गई थी. ये महारावजी साहव उस दर्वार में शामिल नहीं होसके, इसिंचे उसकी खुशी में एक जलसा सिरोही में किया गया, जिसमें कर्नल कार्नेली साहव भी श्रीक हुए.

शासनिक ज़मीन अर्थात् ब्राह्मण्, चारण्, साधु, देवमंदिर आदि

साहव सिरोही आये और ता॰ २६ एप्रिल सन् १८०८ ई० (वि॰ सं० १६३५) वैशाख विद १२) के दिन उसके लिये एक दर्वार हुआ, जिसमें सर एडवर्ड बेडफोर्ड साहव, कर्नल ब्लैर (पोलिटिकल सुपरिटेंडेंट सिरोही), कसान रेनिक तथा राज्य के मुख्य मुख्य सर्दार, अहलकार आदि उपिस्थत हुए. इस दर्वार में वह भंडा सिरोहीराज्य को दिया गया रं

राज्य पर कर्ज़ा होने के कारण महारावजी साहब ने अधतक आवृ पर अपना कोई वंगला नहीं वनवाया था और राज्य के अहलकार लोगों का जब आवृ पर जाना होता तव वे देखवाड़ा के मंदिरों या वहां की धर्मशाला में ठहरते, जिससे कभी कभी यात्रियों के आराम में वाधा पड़ती थी, जिसके मिटाने के लिये इन्होंने वि० सं० १६३५ (ई० स० १८०८) में आवृपर एक वंगला ख़रीद लिया और अहलकारों, को देखवाड़ा के मंदिरों या धर्मशाला में ठहरने की मनाई कर दी गई.

सिरोही के पास पहाड़ों की आधिकता होने के कारण वहांपर पहिले गाड़ियां चल नहीं सकती थीं, परन्तु इनके समय में मार्ग छुछ ठीक होजाने से गाड़ियां चलने लगीं, जिससे एक नया चम्गीख़ाना वन-वाया गया. इसी साल इन्होंने उज्जैन की यान्ना तथा चम्बई की सैर की और मुन्शी नित्रामत्त्रजलीखां की जगह सिरोही के रहनेवाले महा-जन साह खूबचन्द को टीवान वनाया. इस वर्ष के अन्त में राज्य पर केवल १२०००) रुपये के कुरीव कर्ज़ी रह गया.

<sup>ां</sup> यह मता रेशम का बना हुआ है, जिसके वीच सिरोही का राज्यचिन्ह बना है.

· हिन्दुस्तान में नमक का वन्दोवस्त सर्कार हिन्द ने किया, जिस पर ता० १४ एप्रिल सन् १⊏७६ ( वि० सं० १६३६ वैशास्र वदि = ) को महारावजी साहब ने सर्कार अंग्रेज़ी के साथ नमक के विषय में इस अ।शय का अहदनामा किया, कि " महारावजी अपने राज्य में नसक का वनना विलक्कल वन्द कर देंगे, जिस नमक पर सर्कार श्रं-ग्रेजी का महसूल न चुका हो, ऐसा कोई भी नमक सिरोहीराज्य में न आने देंगे और न यहां से निकास होने देंगे और जिस नमक पर स-र्कार अंग्रेज़ी का महसूल लग गया हो, उस पर कोई महसूल न लगा-वेंगे. " इसकी एवंज़ में सकीर अंग्रेज़ी ने सालाना १८००) रुपये नक़द और सिरोही की प्रजाके लिये १३००० वंगाली मन नमक आधे मह-सुल पर देना मंजूर फुरमाया फिर ई० स० १८८२ ( वि० सं० १६३६ ) में १८००० मन नमक सालाना मिलना नियत हुआ और ता० २३ फरवरी सन् १८८४ ई० ( वि० सं० १८४० ) को उस १८००० मन न-मक के एवज़ में, जो आधे महमूल पर मिलता था, ६०००) रुपये क-ल्दार सालाना मिलना तजवीज हुआ। तव से नमक के ताल्लुक के १०=००) रुपये कल्दार सर्कार अंग्रेज़ी की तरफ से सिरोहीराज्य की सालाना मिलते हैं-

वि० सं० १६३६ (ई० स० १८७६) में वजावत स्नानदान के देवज़ों ने यड़ा फ़साद किया. ये वजावत उसी देवड़ा वीजा (वजा) के वंशज हैं, जिसने महाराव सुरतान के समय में वड़ा उपद्रव मचाया था क्रोर जिसकें कारण सिरोहीराज्य पर दो वार शाही फौज की चढ़ाई हुई तथा मुल्क की वहुत कुछ वर्वादी हुई थी. वजावतों के फुसाद का कारण यह हुआ, कि महाराव उम्मेदसिंह ने अपने सवसे छोटे छोर सहोदर भाई राजसाहव तेजिसह को वि० सं० १६२७ (ई० स० १८००) में मणादर की जागीर दी थी. वह ठिकाना पहिले एक बजावत ठाकुर का था, जिसके निःसंतान मरने पर ख़ालसा होगया, परन्तु उक्त ठाकुर की माता की श्रर्ज़ी ब्राने पर राजसाहब तेर्जासह वहां गोद भेजे गये, तोभी उनके साथ यह शर्त हुई, कि गोद जाने पर भी उनके साथ नांदिखा, खज़ारी वग़ेंग्ह के मुवाफ़िक हीं वर्ताव रहेगा. काड़ोली के वजावत उस ठिकाने पर अपना हक होने का दावा करते रहे, परन्तु उनका दावा खारिज होगया, जिससे वे नाराज़ थे. इसीसे उन्होंने अपना गिरोह जमाकर श्रावण वदि ८ के दिन अचानक मणादर पर हमला कर राजसाहव तेजसिंह का बहुतसा मान श्रसवाय लूट लिया और उनको वहां से निकाल दिया, जिसपर वे सिरोही चले श्राये तो इन महारावजी साहत्र ने वजावतों को सज़ा देने के खिये भाड़ोत्ती पर फौज भेजदी उधर वजावतों ने भी मोरचावंदी कर लड़ने की तय्यारी कर रक्खी. राज्य की फौज के वहां पहुंचते ही लड़ाई शुरू है।गई, परन्तु कुछ घंटों वाद वजावतों ने पीछे पेर दिये. उनकी तरफ़ के थोड़े से आदमी मारे गये, कुछ घायल हुए, किनने एक पकड़े गये श्रोर वाकी भाग निकले इस फौज के मुसाहिब राजसाहव जामतिसंह थे वजावतों पर की इस चढ़ाई के होने नथा उनकी सज़ा देने का फल बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि दूसरे सर्दारों को भी ेपसी बेहूदा कार्रवाई का नतीज़ा माल्म हो गया साहव एजंट गवर्नर-जनरल राजपूताना ने भी राज्य में सुलह कायम रखनेवाली इसकार्रवाई के लिये महारावजी साहब को धन्यवाद दिया.

रांवाड़े का ठाकुर देवड़ा शार्दूचिंसह चोरी थाड़े किया करता था, जिसपर ई० स० १८७२ (वि० सं० १६२६) में वह गिरफ्तार किया गया और उसका दोप साबित होने पर उसको १२ वरस की जेल की सज़ा हुई और अजमेर के जेल में भेजा गया, परन्तु उसकी युवावस्था होने तथा आयंदा नेकचलन रहने की जमानत देने पर ३ वरस बाद महाराव उम्मेदसिंह ने उसको क़ैद से छुड़ा दियाथा ( देखो उपर ए० ३३४-३५). चार वरस तक तो वह चुपचाप रहा, जिसके वाद उसने फिर पहिले का सा ढंग इल्लियार कर केराल गांव पर डाका डाला श्रोर वहां के जागीरदार जोरा को, जो पहिले संवाड़े का चाकर था, मारकर वागी होगया और तीन बरस तक वह इधर उधर भागता तथा डाके डालता रहा. उसके साथ मीनों का वड़ा मिरोह था, जो जगह जगह ज़ट मार किया करता था∙ अन्त में सन् १==२ई० ( वि० सं० १६३६ ) के जुलाई महीने में वह पकड़ा गया और उसपर खून व डकेती का गुनाह सावित होनेपर उसको मौत की सज़ा का हुक्म हुआ, परन्तु राज्य का एक सर्दार होने के कारण महाराव केसरीसिंहजी नेउसको फांसीपर त्तरकाना उचित नहीं समकाः जिससे वि॰ सं॰ १६३६ (ई॰ स॰

र==२) श्रावस सुदि १४ को वह तथा उसका एक रिश्तेदार पाइजी दोनों गोली लगवाकर मरवाडाले गये और उसकी जागीर ज़ब्त की गई फिर महाराव साहब ने उसकी माता, ठक्करानी तथा उसके पुत्र की पर्वरिश का बंदोबस्त करने की आज्ञा दी कुछ समय बाद उसका पुत्र अलवर गया, जहांसे बीमार होकर जोधपुर गया और वहीं मरगया

वि० सं० १६३७ (ई० स० १८८०) में साह खूवचंद की जगह मुन्शी अभीं महम्मद दीवान मुर्फ़्रर हुआ, जो भुज से बुलाया गया था इसी साल राज्य का कर्ज़ा विलकुल साफ़ हो गया, जिसपर कर्नल ट्रीडी साहव ने, जो सिरोही के एजंट थे, महारावजी साहव के राज्य प्रवंध की प्रशंसा की

ता० ३० दिसंबर सन् १००० ई० ( विक्रम संवत् १६३७ ) को अहमदाबाद और अजमेर के बींच राजपूतांना मालवा रेलवे खुली, जो करीब ४० माइल इस राज्य में होकर निकली हैं. इस रेलवे की ज़र्फ रूरत के लिये सिरोही की इद के भीतर की कुल ज़मीन महाराव उन्मेदिसेंह ने मुफ्त में दी थी. जबतक यह रेलवे नहीं बनी, तब तक जितना बाहरी माल सिरोहीराज्य में होकर दूसरे इलाक़ों में जाता उसपर राज्य की चुंगी (जिसको यहां पर 'दान ' कहते हैं ) लगती थी राज्य की चुंगी (दान) की यह आमद इस रेलवे के बनने से बंद होनेवाली थी, जिससे उसकी हानि के एवज़ में सर्कार अंग्रेज़ी ने सालाना १०००० हराये सिरोहीराज्य को देना स्वीकार किया, परन्तु इस रेलवे

के वनने से राज्य की चुंगी (दान) की आमदनी में कमी नहीं हुई, किन्तु दिन दिन तरकक़ी होती रही, जिससे सर्कार अंग्रेज़ी से, जो १००००) रुपये सालाना हरजाने के मिलते थे, में रेज़िडेंट (कर्नल पाउलेट) साहच की राय से सन् १८८६ ई० (वि० सं॰ १९४३) में छोड़ दिये गये.

सिरोहीराज्य का पोलिटिकल तालुक, जो अवतक एरनपुर की फौज के कमांडिंग अफ़सर के साथ था, सन् १८८१ ई० (वि० सं० १६३८) से जोधपुर की रेज़िडेंसी के साथ हुआ।

वि॰ सं॰ १६३८ (ई॰ स॰ १८८१) में डूंगरपुर के महारावल उदयिंसह आवृ पर आये और जवतक उनका निवास सिरोहीराज्य में रहा, तवतक उनकी मिहमानदारी महाराव साहव की तरफ़ से होती रही, जिसपर वे बहुत ही प्रसन्न होकर अपनी राजधानी को लौटे. इसी वर्ष महारावजी ने पुष्कर की यात्रा की.

वि० सं० १६६६ (ई० स० १८८२) में दीवान मुन्शी अमीं महम्मद ने इस्तीफ़ा दे दिया, जिससे मुन्शी निक्यामत्र अलीखां फिर दीवान नियत हुआ, राजसाहब हमीरिसिंह का देहान्त वि० सं० १६३३ (ई० स० १८०६) में होगया था और उनके कोई पुत्र न था, जिससे इस वर्ष उनके ज़नाने सिरोही लाय जाकर उनके ख़र्चे का प्रवंध कर दिया गया और उनके ठिकाने पर जितना कर्ज़ा था, वह राज्य से जुकाया जाकर उनके पट्टे की शर्त (देखो उपर ए० ३२२ का नोट) के मुआफ़िक उनकी जागीर ज़न्त कीगई, इस साल महारावजी साहव ने हरिद्वार की यात्रा की और सहारनपुर, जैपुर, अलवर आदि शहरों की सेर करने वाद सिरोही लौटना हुआ।

वि० सं० १६४१ ( ई० स० १८८१ ) वैशाख सुदि १५ को महारावजी साहब का दूसरा विवाह महीकांठा इलाक़े के ठिकाने वरसोड़ा के चावड़ा ठाक़ुर अभयसिंह की कंवरी से हुआ, इस वर्ष इन्होंने प्रयाग तथा अंवाभवानी की यात्रा की, अंवाभवानी से इनका अपनी वड़ी महाराखी सहित अपने सुसराल दांता भी पधारना हुआ था.

इन्होंने खराड़ी ( आवृगेड़ ) के पास कैसरगंज में वंगला तथा धर्मशाला वनवाई इस धर्मशाला के वनने से आवू तथा अंग् वाभवानी के यात्रियों को बहुत ऊछ आराम मिलने लगा इसी वर्ष में इन्होंने साधुओं के लिये ज़िन्दा समाधि लेने की मनाई का हुक्म ज़ारी किया और नाशिक त्र्यंवक की यात्रा की, जहां से वंबई, होते हुए सिरोही लौटे

ं वि॰ सं॰ १६४२ ( ईं॰ स॰ १८८५ ) में ये वंबई पधारे, जहां से 'स्टीमर सवार होकर द्वारिका की यात्रा की.

मिरोही राज्य में चुंगी (दान) का प्रवन्ध पहिले ठीक नथा। कई जगह एक ही चीज़पर दान लगता था, जिससे च्योपारियों की भी तकलीफ़ रहती थी और प्रवन्ध भी सर्वत्र एकसा न था, जिससे महारावजी साहव की गहीनशीनी के समय दान की कुल आमद क़ं रीव २६०००) रुपये थी. इस महक़मे की टुकस्ती कर च्योपार को तरक्क़ी देने तथा व्योपारियों की तकलीफ़ दूर करने का विचार कई बरलों से इनके चित्त में जमा हुआ था, जिससे वि० सं० १६७३ ( ई० स॰ १८८६ ) में ह्यूसन साहव ( जिन्होंने जोधपुर के सायर का प्रचन्ध किया था) की राय से चुंगी का नया प्रवन्ध किया गया ऋौर उस का कायदा छपवाकर सर्वत्र बंटवा दिया गया इस नये प्रवन्ध में हर-एक चीज़ पर सायर का महसूल मुकरेर हुआ और तौल के हिसाब से वह लगाया गया. एकवार चुंगी चुकाने वाद व्यौपारी को अपना माल एक जगह से दूसरी जगह लेजाने में किसी प्रकार की दिक्कतन रही. इस प्रवन्थ से व्योपारी लोग वहुत प्रसन्न हुए और व्योपार की दिन दिन तरक्की होती रही, जिससे चुंगी की आमद भी खूब बढ़ी. यह प्रवन्ध करने वाद सिंघी जवानमल इस महकुमे का सुपरिंटेंडेंट मुक्रीर हुआ, जिसने वि॰ सं० १६५१ ( ई॰ स० १⊏६४ ) तक इस काम को सं-भाला. फिर वि० सं० १९५४ ( ई० स० १८८७ ) तक इस महकुमे का काम महारावजी साहब के प्राइवेट सेकेटरी वावू सरचन्द्रराय चौधरी बी. ए. ने किया, जिसके बाद यह महकुमा मोदी सोनमल के सुपूर्द हुआ, जिसके इन्तिज़ाम से बाज कल इस महकमे की बामद सालाना १५५०००) रुपये के करीब पहुंच गई है.

वि० सं० १८४३ ( ई० स० रेटन्६ ) में इन्होंने फिर हरिद्वार की यात्राकी श्रोर काउंटेस ऑफ डफ़रीन फंड में, जिससे कई जगह के जनाना अस्पतालों का ख़र्च चलता है, ८००) † रुपये, लंडन के कोलो-

१ वि० सं० १९४२ (ई० स० १८८५) में भी महारावजी साहव ने इस फंड में ५००) रू० दियेथे.

निश्रल इन्स्टीट्यूट के चन्दे में १०००) रुपये और आयू के रेलवेस्कृल के सामान के लिये ६५२॥≈)′वरुशे∙

राजसाहब जामतिसह खाखरवाड़ा वालों ने अपने पुत्र न होने के कारण ४००) रुपये भीलाड़ी महावार लेने की शर्त पर अपनी जागीर वि० सं० १६४३ (ई० स० १८८६) में राज्य के सुपुर्द करदी और उनपर जो २५६७५) रुपये का कर्ज़ी था वह राज्य से चुकादिया गया

वि० सं० १६४४ (ई० स० १८८०) में दूसरी महाराणी से महाराजकुमार मानसिंह का जन्म हुआ, जिसकी वड़ी खुशी मनाई और वहुतसा ख़र्च इनाम इकराम आदि में किया गया, परन्तु ईश्वरेष्ठ यह हुई, कि चार दिन वाद ही उक्त महाराणी का देहान्त होकर रंग में भंग होगया और एक साल बाद उक्त महाराजकुमार का भी परक् लोकवास होगया.

वि० सं० १६४४ (ई० स० १८८०) में इन्होंने बनासनदी पर के राजवाड़ा बिज 'के चंदे में २१२४०) रुपये देने की ब्राज्ञा दी, जिनमें से १००००) रुपये इसी वर्ष में, ६०००) रुपये वि० सं० १६४५ (ई० स० १८८६ (ई० स० १८८६ ) में ब्रोर बाक़ी के रुपये वि० सं० १६४६ (ई० स० १८८६ ) में दिये गये

सिरोही के राजाओं का वंशपरंपरा से 'महाराव' ख़िताब चला आता है और ऐसा ही उनके पुराने शिलालेखों में लिखा मिलता है तथा राजपूताना, गुजरात आदि के राजाओं के यहां से आनेवाले ख़रीतों ऋदि में भी ऐसा ही सदा बिसा जाता है, परन्तु गर्वनेमेंट हिंद के साथ वि॰ सं॰ १८८॰ (ई॰ स॰ १८२३) में बहुद्नामा हुआ, उस समय सिरोही के अहलकारों की गफ़लत से उसमें 'राव'लिखा गया. तवसे गवर्नमेंट की तरफ से आनेवाली सिरिरते की तहरीरों में 'राव' और सिरोही से जानेवाली तहरीरों में 'महाराव' लिखा जाता था- इस 'राव' खिताव को महाराव शिवसिंह के समय से ही सिरोही के राजा अपने उचपद के योग्य नहीं सममते और उसको पलटवाकर 'महाराव' जिल्लवाने का यह करते ही रहें † थे, जिससे ता० १ जनवरी सन् १८८६ ई० (वि०सं० १६४४) को सर्कार हिन्द ने 'महाराव' का ख़िताव इनको वंशपरंपरा के लिये वख़्शा. इसकी सनद लेकर राजपुताना के एजंट गवर्नरजनरल कर्नल वाल्टर साहब सिरोही आये और ता० २१ मार्च सन् १८८६ ( चैत्र बदि ४ वि० सं० १६४५ ) की रात को सिरोही के राजमहत्तों में दर्वार हुआ, जहां पर वह सनद दी गई. उस समय ३१ तोपों की सलामी हुई. इस दर्वार में कर्नल पाउलेट साहव रेज़िडेंट वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स तथा सि• रोही के करीव करीव सब वड़े सर्दार तथा श्रहत्तकार शामिल थे. कर्नल वॉल्टर साहव ने अपनी स्पीच में महाराव साहव के सुप्रवंध तथा कार-

<sup>†</sup> सिरोहों के पोलिटिकल सुपरिटेंडट ने ई० स० १८६५-६६ और १८६६-६७ की रिपोर्ट में महाराज अमेदसिंह के विषय में लिखा है ' His Highness is very sensitive in all matters pertaining to his rank and dignity. The one object of his ambition is to be officially recognized as Malia Rate '

गुज़ारी की प्रशंसा की इसकी खुशी में उस दिन सिरोही में उत्सर मनाया गया और रोशनी की गई

वि० सं० १६४५ (ई० स० १८८८) वशास्त्र विद १ को महारावजी माहब का तीसरा विवाह धरमपुरराज्य (गुजरात में) के महाराणा नारायणदेव सीसोदिये (राणावत) की राजकुमारी मानकंवर के साथ सिरोही में हुआ (जहांपर डोजा आया था)

श्रावृ की म्यूनिसिपलटी को सिरोहीराज्य की तरफ़ से सालाना २००) रुपये कलदार दिये जाते थे. परन्तु माह जून सन् १८८७ (वि॰ सं॰ १६४४) से महारावजी साहव ने उस रक्म को बढ़ाकर ३०००) रुपये सालाना देने की श्राज्ञा दी।

वि० सं० १६४५ (ई० स० १८०८) आश्विन विद ७ गुरुवार के दिन १४ घड़ी २५ पल दिन चढ़े वड़ी महाराणी (दांतावालों) से महा-राजकुमार सरूपिसंहजी साहव का जन्म हुआ और इसी वर्ष महारावजी साहव ने मेयोकालेज के लिये सालाना ५६। भेजने की आज़ा दी तथा अपने चचा राजसाहव इमीरिसंह भीमाणावालों की पुत्री शृंगारकंवर का विवाह १५०००) रुपये लगाकर वागोर के महाराज सो-हनसिंह के साथ सिरोही में किया, जो उदयपुर (मेवाड़) के महाराणा सञ्जनसिंह के चचा थे.

गांव मगरीवाड़ा और वरमास के ज़ागीरदारों के बीच अपने गांवीं की सरहद के लिये तकरार चलरही थी और कईवार उसका फ़ेसला हुआथा, परन्तु उसको दोनों तरफवालों ने स्वीकार न किया और उनका आपस का विरोध बढ़ता ही गया, जिससे कर्नल पाउलेट साहब की सलाह से महारावजी साहब ने वि० सं० १९४६ (ई० स० १८८६) पौष सुदि ११ को मगरीबाड़े के मुकाम पर उस तनाज़े की सरहद का नक्शा देखकर भटाणा, मांडवाड़ा ऋदि के सर्दारों की शामलात तथा दोनों फ़-रीकों की रज़ामंदी से बहुत कुछ विचार के साथ नक्शे पर सरहदी जकीर इस तरह खेंच दी, कि दोनों पच्चवाले खुश होगये और वरसों का फगड़ा मिट गया- फिर उस लकीर के अनुसार सरहदी पत्थर गड़वा दिये गये. इसी तरह मगरीवाड़ा श्रीर कृसमा गांवों के वीच की सरहद की तकरार चलरही थी, जिसको भी इन्होंने मिटाना चाहा और दोनों तरफ़वाले इस बात पर राज़ी होगये, कि मगरीवाड़े का देवड़ा गुमान-सिंह रामचन्द्रजी की सोगंद खाकर जहां चले, वहीं पत्थर गाड़ दिये जावें. इस पर वह महारावजी साहव के सामने रामचन्द्रजी की शुपथ ख़ाकर हाथ में माला लेकर चला, परन्तु वह वेईमानी कर वरमाए की सीमातक चला गया, जिससे कूसमा की तरफ़ से रउत्राके ठाकुर व दुरगा खुत ने उस सरहद को स्वीकार न किया. महारावजी साहव को भी उसकी इस वेईमानी पर वड़ा ही खेद हुआ और इन्होंने उससे फ़रमाया कि 'तृने रामचन्द्रजी की सोगंद खाने वाद यह वेईमानी क्यों की' ? जिस पर उसने अर्ज़ की, कि 'यह ज़नीन तो सब राम-चन्द्रजी की ही है औरों की तो पैर रखने जितनी भी नहीं है. इसलिये

चलूं कहां.' फिर दूसरे सर्दारों को बीच में डालकर कितनीक कूसमे की ज़मीन छुड़वाने बाद इन्होंने उस नक़्शे पर लकीर खींच दी और सरहिंदी परथर गड़वादिये, परन्तु ग्रमानसिंह की चालाकी का रंज इनके चित्त पर यहांतक बना रहा, कि अवतक ये उस बात को भूले नहीं हैं.

वि० सं० १६४६ ( ई० स० १८६० ) फाल्गुन सुदि ५ को महा-राणी मानकंवर ( धरमपुरवालों ) से आनन्दकंवर बाई का जन्म धरमपुर में हुआ।

श्रीमती भारतेश्वरी कीन विकटोरिका के पौत्र श्रीमान् प्रिन्स ऐजवर्ट विक्टर साहब हिन्दुस्तान की सैर को पधारे, उस समय श्रीमान् अ॰ पनी सफ़र में सिरोहीराज्य में होकर गुजरात की तरफ़ पधारनेवाले थे, इसिजये महारावजी साहव ने श्रपने राज्य में उनकी मिहमानदारी करने-का बहुत कुछ आग्रह किया, जिसपर शाहज़ादा साहब ने समय कम होने से केवल आवृरोड ( खराड़ी ) में महारायजी साहब की त॰ रफ़ की ' टी पार्टी ' का निमन्त्रण कुवृत्त फ़रमाया, अतएव महारावजी साहव ने कुछ दिन पहिले वहां पंधार कर उनके सन्मान का सब प्र-बन्ध किया और वि॰ सं॰ १६४६ चैन्न बदि ७ (ता॰ १३ मार्च सन् १८० ई०) को दिन के ११ वजे श्रीमान् शाहज़ादा साहव की स्पेश्यल ट्रेन आबूरोड के स्टेशन पर पहुंची और गाड़ी से उतरते ही महारावजी साहव ने उनका स्वागत किया **ज्ञोर उन्होंने महारावजी साहव** से मु<sup>,</sup> लाकात कर प्रसन्नता प्रकष्ट की, जिसपर इन्होंने उनकी मुलाकात की खुशी ज़ाहिर कर अपनी तरफ़ की मिहमानदारी स्वीकार करने के लिये उनको धन्यवाद दिया। फिर 'टी पार्टी' का जलसा हुआ, तदनंतर स्टेशन को लौटन पर उन्होंने इस मिहमानदारी के लिये प्रसन्नता प्रकट की। फिर ट्रेन पालनपुर की तरफ़ चली। इस जलसे में राजपूताना के एजंट गर्वनरजनरल कर्नल वॉल्टर साहव भी श्रीक थे।

वि० सं॰ १६४७ (ई० स० १८६०) वैशाख विद ०को जोधपुर के महाराजा जसवंतिसंह १०० आदिमियों के साथ सिरोही पधारे और ४ दिन तक उनका वहां निवास रहा. उस समय दोनों राजाओं के बीच बहुत ही स्नेह का वर्ताव रहा और महारावजी की मिहमानदारी से वे प्रसन्न होकर जसवंतपुरे को पधारे. ज्येष्ट सुदि ४ को महाराव सा-हव की माता का सिरोही में स्वर्गवास हुआ.

हिन्दुस्तान के वाइसराय और गवर्नरजनरल लॉर्ड लैन्सडाउन 'साहव आबू पर पधारनेवाले थे, इसालिये महारावजी साहव ने कुछ दिन पहिले अपने सर्दारों व अहलकारों के साथ आबूरोड पर पधारकर उनके स्वागत का सब प्रबंध किया.

वि० सं० १६४७ कार्तिक वदि १२ (ता० ६ नवम्बर सन् १८६० ई०) को सुबह के ० वजे श्रीमान् वाइसराय साहव मए कर्नल वॉलटर साहव एजंट गवर्नरजनरल राजपूताना, कर्नल पाउलेट साहव रेज़ि-डेंट वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स व अपने साथ के अफ़सरों वग़ैरह के स्पेश्यल ट्रेन से आबूरोड स्टेशन पर पधारे और महारावजी साहव से मिल- चलूं कहां.' फिर दूसरे सर्दारों को बीच में डालकर कितनीक कूसमे की जमीन छुड़वाने वाद इन्होंने उस नक्शे पर लकीर खींच दी और सरहंदी पत्थर गड़वादिये, परन्तु ग्रमानसिंह की चालाकी का रंज इनके चित्त पर यहांतक बना रहा, कि अवतक ये उस बात को भूले नहीं हैं.

वि० सं० १६४६ (ई०स० १८६०) फाल्गुन सुदि ५ को महा-राणी मानकंवर (धरमपुरवालों ) से आनन्दकंवर वाई का जन्म धरमपुर में हुआ।

श्रीमती भारतेश्वरी कीन विक्टोरिआ के पौत्र श्रीमान् प्रिन्स ऐजवर्ट विक्टर साहब हिन्दुस्तान की सैर को पधारे, उस समय श्रीमान् अः पनी सफ़र में सिरोहीराज्य में होकर गुजरात की तरफ़ पधारनेवाले थे, इसलिये महारावजी साहत्र ने अपने राज्य में उनकी मिहमानदारी करने-का बहुत कुछ आग्रह किया, जिसपर शाहज़ादा साहब ने समय कम होने से केवल अ।वृरोड (खराड़ी) में महारावजी साहब की त॰ रफ़ की ' टी पार्टी ' का निमन्त्रण कुवृत्व फ़रमाया, अतएव महारावजी साहव ने कुछ दिन पहिले वहां पधार कर उनके सन्मान का सब प्र-बन्ध किया और वि० सं० १९४६ चेन्न बदि ७ (ता० १३ मार्च सन् १८६० ई० ) को दिन के ११ वजे श्रीमान् शाहज़ादा साहव की स्पेश्यल ट्रेन आवृरोड के स्टेशन पर पहुंची और गाड़ी से उत्तरते ही महारावजी साहव ने उनका स्वागत किया ऋौर उन्होंने महारावजी साहव से मु लाकात कर प्रसन्नता प्रकष्ट की, जिसपर इन्होंने उनकी मुलाकात की

खुशी ज़ाहिर कर अपनी तरफ़ की मिहमानदारी स्वीकार करने के लिये उनको धन्यवाद दिया . फिर 'टी पार्टी' का जलसा हुआ, तदनंतर स्टेशन को लौटने पर उन्होंने इस मिहमानदारी के लिये प्रसन्नता प्रकट की फिर ट्रेंन पालनपुर की तरफ़ चली इस जलसे में राजपूताना के एजंट गर्वनरजनरल कर्नल वॉल्टर साहब भी श्रीक थे

्वि० सं० १६४७ ( ई० स० १८६० ) वैशाख विद ०को जोधपुर के महाराजा जसवंतिसंह १०० आदिमियों के साथ सिरोही पधारे और ४ दिन तक उनका वहां निवास रहा, उस समय दोनों राजा्ओं के बीच बहुत ही स्नेह का वतीव रहा और महारावजी की मिहमानदारी से वे प्रसन्न होकर जसवंतपुरे को पधारे ज्येष्ठ सुदि ४ को महाराव सा-हव की माता का सिरोही में स्वर्गवास हुआ,

हिन्दुस्तान के वाइसराय और गवर्नरजनरल लॉर्ड लैन्सडाउन 'स्'ह्य-आवृ पर पथारनेवाले थे, इसलिये महारावजी साहव ने कुछ दिन पहिले-अपने सर्दारों व अहलकारों के साथ आवृरोड पर पथारकर उनके स्वागत का सब प्रवंध किया.

वि० सं० १६४७ कार्तिक विद १२ (ता० ६ नवम्बर सन् १८६० ई०) को सुबह के ७ वने श्रीमान् वाइसराय साहव मए कर्नल वॉलटर साहव एजंट गवर्नरजनरज राजपृताना, कर्नल पाउलेट साहव रेज़ि-डेंट वेस्टर्न राजपृताना स्टेट्स व अपने साथ के अफ्सरों वग़ेरह के स्पेर्यल ट्रेन से आवृरोड स्टेशन पर पधारे और महारावजी साहव से मिल-

कर प्रसन्नता प्रकट की. इन्होंने भी उनकी मुलाक़ात की खुशी ज़ाहिर की श्रीर श्रपनी तरफ़ की मिहमानदारी स्वीकार करने के लिये उनका शुक्तिया अदा किया। फिर इनकी तरफ़ से उनको दावत दीगई। तः रपश्चात् वे आवृ को विदा हुए और ये तलहटी तक उनको पहुंचाकर लौट आये कार्तिक बदि १४ ( ता० ११ नवम्बर ) को वाइसराय साहव आवृ से पीछे आवृरोड पथारे उसी दिन वंबई के गवर्नर लॉर्ड हैरिस साहब भी वाइसराय साहब की मुलाकात के लिये आवृरोड श्राकर उन्हींके साथ ठहरे. शाम के समय वाइसराय साहब तथा लॉर्ड साहब दोनों केंसरगंज की कोठी पर पधारे और महारावजी साहब से मिलने पर वाइसराय साहव ने फरमाया कि 'हम बड़े आराम से आवृ पर पहुंचे और आबू को देखकर बहुत प्रसन्न हुए.' वहीं पर उनकी दावत दीगई, जिसके वाद इन्होंने आतिशवाज़ी देखी, फिर महारावजी साहब से कुछ देरतक वातचीत करने वाद वे पीछे स्टेशन पर पथारे श्रीर रात के १० वजे उनकी ट्रेन ज्यपुर को चली.

वि० सं० १६४७ फाल्गुन विद ५ (ई० स० १८६१ ता० १ मार्च ) को हेतकंवर वाईजी का जन्म महाराणी मानकंवर (धरम-पुरवालों ) से सिरोही में हुआ।

 राजपूताना के एजंट गर्वनरजनरल कर्नल ट्रेंबर साहब वि॰ सं० १६४७ फाल्गुन सुदि ५ (ई० स० १८६१ ता० १५ मार्च ) को सिरोही आये और दूसरे दिन महारावजी साहब ने उनके हाथ से जेज्जाने के नये मकान की नींव उलवाई. उस समय की स्पीच में उन्होंने इनकी बहुत प्रशंसा की

वि० सं० १६४ में में सुदि ३ (ई० स० १८६१ ता० १९ ए-त्रिल ) को जोधपुर के महाराजकुमार सदीर्तीसंह सिरोही पधारे ऋौर एक दिन वहां विराजकर दूसरे दिन जसवंतपुरे को गये.

चैत्र सुदि ११ (ता० १६ एप्रिल) के दिन बारड चैनसिंह राज्य की पुलिस का फीजदार (सुपिरेंटेंडेंट) मुक्रिर हुआ और उसको पैरों में सोना पहिनने का सन्मान मिला, जो पहिले उसके पिता नाथसिंह को मिल चुका था-

, राधनपुर के नव्याव मुहम्मद विसिमिझाहखां ने कश्मीर से लौटते समय उमेष्ठ सुदि ७ (ता॰ १३ जून) को आवूरोड स्टेशन पर उतरकर मानपुर गांव में मुकाम किया, जहां पर महारावजी साहव की तरफ़ से उनकी मिहमानदारी हुई और दो दिन वाद महारावजी साहव भी उनसे मिले

वि० सं० १६४८ मार्गशीर्ष सुदि ४ (ई० स० १८६१ ता० ४ दिसम्बर) को ये फिर वंबई की सैर को पधारे, जहांसे पौप बदि प्र को पीछा सिरोही लौटना दुआ-

 वि० सं० १६६८ (ई० स० १८६२) फाल्युन विद ७ को जोधपुर के महाराजकुमार सर्दारसिंह की शादी बूंदी होनेवाली थी, जिससे जोधपुर के महाराजा जसवंतसिंह की ओर से महारावजी साहब को जोधपुर पधारने का बहुत कुछ आग्रह किया गया और वहां से ख़रीता लेकर पंचोली मुकंदचंद सिरोही आया, जिसपर महारावजी साहव, राजसाहव जोरावरसिंह ( अजारीवाले ), कुंवर दलपतसिंह ( मणादर-वाले), राज पृथ्वीराज (मंडारवाले), ठाकुर पृथ्वीराज (कालंद्रीवाले), भटाणा ठाकुर भारतसिंह खादि सर्दार तथा कितनेक अहलकार वगैरह सहित स्पेश्यल ट्रेन द्वारा पींडवाड़ा स्टेशन से जोधपुर को प्रस्थान किया और माध सुदि ११ (ता० = फरवरी सन् १८६२ ई०) को शामके प वजे इनकी ट्रेन राईके वाग के स्टेशन पर पहुंची उस समय महाराजा जसवंतर्सिह कितने ही अपने सर्दारों व रेज़िडेंट कर्नल पाउलेट साहव सहित पेशवाई के लिये स्टेशन पर उपस्थित थे. सरिश्ते की मुलाकात व तोपों की सलामी होने वाद इनका मुकाम हरजीवाले वंगले में हुआ, जहांतक महाराजा जसवंतसिंह इनको पहुंचाने को गये. माघ सुदि १४ (ता॰ ११ फरवरी) तक इनका जोधपुर में निवास हुआ। उस समय इन दोनों राजाओं के बीच बरावर मुलाकात होती रही और महाराजा की तरफ़ से बड़ी ख़ातिरदारी हुई. माघ सुदि १५ ( ता॰ १२ फरवरी ) को ये जोधपुर से पीछे सिरोही जोंदे.

इसी वर्ष इन्होंने एक कानून बनाकर अपने राज्य में जुआ खेलने की सनाई की, आबू पर के सानी गांव की कितनी जमीन पोली प्राउंड बनाने के लिये दी, जंगलात के महकुमे का नया बंदोबस्त किया; भील, प्रासिये आदि जंगली लोग किसी औरत को डायन कुराग् देकर ँउसे तकलीफ़ न दें इसका प्रवंध किया, नींबज के ठाकुर को कुछ हद-तक अपनी जागीर में दीवानी व फौजदारी का अधिकार कितनीक शर्ती के साथ दिया, साह मिलापचन्द सूरतवाले की जगह सिंघी जवेरचंद को दीवान सुक़रर किया, नया जेलख़ाना तैयार होजाने पर जेल के इंतिज़ाम का नया प्रवंध किया और पुराने जेललाने के क़ैदी नये जेललाने में दाख़िल किये गये. पाडीव तथा कालंद्री के ठाकुरों के बीच ऐसे ही कई दूसरे जागीरदारों के बीच आपस के सरहदी तनाज़े थे, जिनमें से कई एक को इन्होंने समकायश के साथ इसी वर्ष में तय करवा दिये. नागाणी. पोसीतरां तथा जोटीवाड़ा के ठाकुरों ने कितने एक सरहदी पत्थर तोड़ डाजे, जिसपर आयंदा ऐसे गुनाह को रोकने के जिये एक कानून बनाकर कुल सर्दार, जागीरदार आदि को इत्तिला दीगई, कि आयंदा इस तरह की कार्रवाई करनेवाले को उस क़ानून के मु-आफ़िक पूरी सज़ा होगी. इसी साल श्रीमान् हिज़ रायल हाइनेस प्रिन्स ऋजवर्ट विकटर साहब का स्वर्गवास हुआ, जिससे महारावजी साहब ने श्रीमती भारतेरवरी कीन विक्टोरिया के पास अपनी तरफ़ की मातमी व हमददीं ज़ाहिर करनेवाला तार श्रीमान् वाइसराय सा-हव हिंद की मारफ़त भेजा, जिसकी पहुंच शुक्रिये के साथ आई.

वि० सं० १६४६ ( ई० स० १८६२ ) कार्तिक सुदि १४ के दिन महाराणी मानकंवर ( धरमपुरवालों )से महाराजकुमार लच्मणींसह का जन्म हुआ, जिसकी वड़ी खुशी मनाई गई: इसी वर्ष आमद ख़र्च के हिसाव अर्थात् वजट का नया वंदो-वस्त किया और जनवरी से दिसम्बर तक वर्ष गिना जाने लगा, आबृ पर एक वंगला ख़रीदा गया और पुरानी कोठी वढ़ाई जाकर उसकी दुरुस्ती कराई गई, सिरोही में ज़नाना महल तथ्यार हुआ और आबू पर के 'पोलोआउंड' के पास वेठक का जो ऊंचा मंडप बना है और जिसको पैविलियन कहते हैं, उसके फंड मे महारावजी साहब की तरफ से १३४००) रुपये दिये गये.

वि० सं० १६५० (ई० स० १८६३) के माघ महीने में इन्होंने हिरदार व काशी की यात्रा की.

वि॰ सं॰ १६५१ चेत्र सुदि १३ (ता॰ २० मार्च सन् १८६४ई०) को गांव रोहेड़ा के रहनेवाले मृंता रायचन्द को अपनी इच्छानुसार सेवा करने के कारण महारावजी साहव ने खुश होकर नागपुरा गांव उसकी विद्यमानता तक के लिये वख़्शा यह गांव परगने भीतरट में कायडां नाम के पुराने गांव के पास आवृ के नीचे हैं.

ज्येष्ट सुदि १४ (ता० १३ जन सन् १-६४ ई०) को सिंघी जनरचन्द की जगह सूरत का महाजन साह मिलापचन्द फिर दीवान मुक्रेर हुआ।

त्रानन्दकंवर वाई का सम्बन्ध वांसवाड़े के भवर पृथ्वी सिंहजी के साथ हुत्रा, जिसके टीके का दस्तूर आवृरोड (खराड़ी) पर होना निश्चित हुत्रा, जिससे महाराजकुमार शंभूसिंहजी झोर भवर पृर्योसिंहजी अजमेर से सराड़ी आकर केसरगज की कोठी पर ठहरे महारावजी साहव भी कार्तिक वदि ३ (ता॰ १७ अक्टूबर सन् १८६४ ई०) को सिरोही से खराड़ी पघारे और कार्तिक वदि ७ (ता॰ २१ अक्टू-वर ) को टीके का दस्तूर हुआ।

ता० १ जनवरी सन् १८६५ ई० (वि० स० १६५१ पौप सुदि १) को श्रीनती भारतेश्वरी महाराणी विक्टोरिया की तरफ़ से महा-रावजी साहब को के सी. एस. आई. (КОВІ) का ख़िताब मिला. सिरोही के राजाओं में से गवर्नमेंट हिंद की तरफ़ से ख़िताब का स-नमान प्राप्त करनेवाले प्रथम यही हुए.

ता० ३१ जनवरी सन् १८६५ई० (वि० सं०१६५१ माघ सुदि ५) को राजपूताना के एजंट गर्वनरजनरख ट्रैवर साहव सिरोंही आये और ता० १ फरवरी को महारावजी साहव ने अपने राजमहलों में उनको दावत दी, उस समय अपनी स्पीच में उन्होंने इनको के सी. एस. आई. ( К С S I ) का ख़िताव मिलने की मुवारकवादी दी और सिरोहीराज्य की अच्छी दशा पर ख़ुशी ज़ाहिर की.

महारावजी साहव को यह ख़िताव मिला, जिसकी सनद व तगमा आवू पहुंच जाने पर एक वड़े दर्बार में उनका मिलना नि-श्चित हुआ, जिससे ये अपने मुख्य मुख्य सर्दार तथा आहलकारों के साथ आबू पर पथारे, जहां पर ता० १६ मार्च सन् १८६४ ई० (वि० सं० १६५१ चैत्र वदि ६) के दिन राजपूताना के एजंट गवर्नरजनरल साहव की कोठी पर दर्बार हुआ, जिसमें वह सनद, जो श्रीमती भा- रतेश्वरी कीन विक्टोरिया की तरफ़ से आई थी, पढ़ी गई, जिसके पीछे राजपूताना के एजंट गवर्नरजनरख ट्रैकर साहब ने एक स्पीच दी, जिसमें महारावजी साहब के अच्छे गुणों और कामों की तारीफ़ की और मेजर अर्दिकन साहब ने उस ख़िताब का तगमा इनको पहिनाया. फिर इनकी तरफ़की स्पीच इनके प्राइवेट सेकेटरी वाबू सरबन्द्र-राय चौधरी बी० ए० ने पढ़ी, जिसमें उस ख़िताब के मिलने की ख़ुशी ज़ाहिर की गई और शुक्रिया अदा किया गया था.

महारावजी साहव की तरफ़ से ट्रैवर साहव की यादगार आव् पर क़ाइम करने के खिथे ५०००) रुपये की लागत से फर्स्ट असिस्टेंट साहब के बंगले के साम्हने 'ट्रैवर टावर' बनवाना तज्ञवीज़ हुआ, जिस-की नींव उसी दिन (ता० १६ मार्च को) उलवाने के लिये महारावजी साहव की तरफ़ से उस जगह पर एक जलसा हुआ, जिसमें इनकी स्पीच बाबृ सरचन्द्रराय चौधरी ने पढ़ी. उसके बाद ट्वेंबर साहब के हाथ से उस टावर की नींव डलवाई गई. इस जलसे में भी उक्त साहव ने एक स्पीच दी, जिसमें उन्होंने महारावजी साहव का इस यादगार के लिये शुक्तिया ऋदा किया और इनकी प्रशंसा में उन्होंने उसी दिन के दर्वार में जो कहा था, उसीको फिर दुहराया. इन दोनों जलसों में कई सर्कारी अफ़सर तथा लेडियां उपस्थित थीं, जिन्होंने महारावजी साः हव को उस ख़िताव के मिलने की ख़ुशी प्रकट की थी.

पीछे से ट्रैवर टावर का वनना तो मुळतवी रहा ऋौर उसकी

एवज़ में आयू के रहनेवालों को स्वच्छ और शुद्ध जर्ल पीने को मिले, इस विचार से देलवाड़ा गांव से कुछ दूर 'ट्रेवर टैक ' नाम का ता-लाव बनवाया गया, जिसपर ३५०००) रुपये के क्रीव ख़र्च हुआ, प-रन्तु जिस अभिप्राय से वह तालाव इतने बड़े ख़र्च से बनवाया गया था, वह दैव इच्छा से सिद्ध न हुआ, क्योंकि उसमें जल विशेष नहीं ठहरता है.

इसी साल भटाना के ठाकुर के साथ चुंगी संबंधी जो तकरार थीं, वह मिटा दी गई; बागी भील मनिरया, जो इधर उधर लूट मार किया करता था, पुलिस के फीजदार बारड़ चैनिसंह के साथ मुकाबला करने में मारा गया; सिरोही में व्यथीख़ाना, जनाना महलों का कोट तथा आबू पर कोतवाली व दफ्तर का मकान बना और महारावजी साहब ने कुलचेत्र की यात्रा की-

वि० सं० १९ ५२ पौप सुदि द (ता० २४ दिसम्बर सन् १८६५ ई०) को साह मिलापचंद दीवान के पद से अलग हुआ और सिंधी जवेरचन्द फिर दीवान मुर्कार हुआ पौप सुदि १५ (ता० ३१ दिसम्बर) को गांव रोहेड़ा के रहनेवाले मूंता रायचन्द को, जो सांतपुरका तहसीलदार था, महारावजी साहव ने उसके काम से असन्न होकर पैरों में सोना पहिनने की इन्ज़त बख्शी और उसको सोने का कड़ा तथा सिरोपाद भी दिया गया.

ता० १ जनवरी सन् १८६६ (वि० सं०१६५२) को आवू जानेवाले माल पर चुंगी का महसूल कम किया गया. वि० सं० १६४२ फाल्गुन विद ४ (ता० ४ फरवरी सन् १८६६ ई०) को पद्मकंवरवाईजी का जन्म सिरोही में हुआ और फाल्गुन सुदि ४ को महाराखी मानकंवर (धरमपुर वालों) का स्वर्गवास वुख़ार की वीमारी से हुआ।

वि० सं० १९४३ भाइपद वर्दि ७ ( ता० ३० अगस्त सन् १८६६ ई० ) को महारावजी साहव गोदावरी की यात्रा के लिये नाशिक पथारे, जहां से भाइपद सुदि ३ ( ता० १५ सितंवर ) को सिरोही लोटना हुआ,

हिन्दुस्तान के वाइसराय व गवर्नरजनरल लॉड एलगिन साहव जोधपुर से वड़ौदा पधारनेवाले थे. जिसकी ख़वर मिलने पर महारावजी साहव ने आबूरोड पर उनकी मिहमानदारी करनी चाही, परन्तु
वाइसराय साहव ने वक्त तंग होने के कारण आबूरोड के स्टेशन पर
इनकी तरफ़ की सिर्फ चाय स्वीकार की, जिसपर महारावजी साहव ने
अपने दीवान सिंघी जवेरचंद आदि को प्रवंध के लिये वहां भेजा. ता०
२७ नवंवर सन् १८६६ ई० (वि० सं० १९५३) के प्रातःकाल ७ वजे वाइसराय साहव की स्पेश्यल ट्रेन आवूरोड पर पहुंची † और सदीं
अधिक होने के कारण उन्होंने सेलून में विराजे ही इनकी
तरफ़ की चाय स्वीकार की. दीवान जवेरचन्द ने वाइसराय साहव

<sup>ी</sup> वाइसराय साहब रात के समय श्राव्रोड स्टेशन पर पहुंचनेवाले थे, जिससे उन्होंने यह उच्छा प्रकट की थी, कि महारावजी साहव श्राष्रोड श्राने की तकलीफ न उठावें, इसीसे इनका वहां पर जाना नहीं हुआ। था,

के प्राइवेट सेकेटरी से मिलकर महारावजी साहव की तरफ़ की वाइ-सराय साहव के पधारने की खुशी ज़ाहिर कर मिजाज़पुरसी की, फिर ट्रेन चलदी.

राजपूताना के एजंट गवर्नरजनरत सर रॉवर्ट क्रॉस्थवेट सा-हव की यादगार कायम करने के विचार से महारावजी साहव ने सि-रोही के लोगों के आराम के लिये वहां पर 'क्रॉस्थवेट हॉस्पिटल ' बनवाना निश्चय किया और ता० २१ दिसम्बर सन् १८६६ ई० ( वि० सं॰ १६५३) को क्रॉस्थवेट साहब सिरोही आये तो महारावजी साहब ने दूसरे दिन एक जलता कर 'क्रॉस्थवेट हॉस्पिटल' की नींव उनके हाथ से उलवाई. इस जलसे की स्पीच में उक्त साहव ने महारावजी साहव की प्रशंसा में कहा, कि ' महारावजी साहब ने बड़ी उदारता के साथ बड़ी इमारत बनाने के लिये रुपये खर्च करना स्वीकार किया है. यहां की प्रजा को धन्य समभाना चाहिये, कि जिसका राजा होशियारी व वृद्धिमानी से अपना राज्य चला रहा है और जिसको प्रजा की भलाई तथा सुख का वड़ा ही ख़याख है.' फिर उन्होंने यह भी कहा कि 'म-हारावजी साहब मिहवीनी से यह फुमीते हैं, कि अपने राज्य की उन्नति पोलिटिकल अफुसरों से मिलनेवाली सहायता से हुई है, परन्तु मुक्ते यह कहना ही पड़ता है, कि सिरोहीराज्य में जो उन्नति और जान व माल की सलामती पाई जाती है, वह मुख्य कर महारावजी साहब के प्रवंध और दिली कोशिश से ही हुई है। इस जलसे में महारावजी

साहव की तरफ़ की स्पीच इनके प्राइवेट सेकेटरी वावू सरचंद्रराय चौधरी ने पढी थी.

महारावजी साहव ने कर्नल ऐवट साहव रेजिडेंट वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स की यादगार के लिये ६७०००) रुपये लगाकर सिरोही के पास ही मातर माता के पहाड़ पर एक सुन्दर तालाव और सड़क वनवाई, जिसको स्रोजने का जलसा कर्नल ऐवट साहव के सिरोही ञ्चाने पर ता० १५ जनवरी सन् १८६७ ई० (वि० सं० १६५३)को हुन्ना. इस जलसे में उक्त साहब ने जो स्पीच दी, उसमें महारावजी साहव के जिये यह कहा, कि 'मैं एक ऐसे राजा का मित्र होने का आनन्द और अभिमान रखता हूं, कि जो इस रास्ते व तालाव, क्रॉस्थवेट हॉस्पिटल, श्रीर आवृ पर रहनेवालों के जल के आंराम के लिये वड़ी लागत के टेंबर टेंक जैसे सर्वसाधारण के फ़ायदे के कामों की उदारता के लिये प्रसिद्ध है, इतना ही नहीं, किन्तु प्रजा के वास्ते अपनी खाभाविक सहानुभृति, दिली मिहर्वानी और उस ( प्रजा ) की आवर्यकता के गहरे लच्य से जिसने अपनी प्रजा में से सब क़ौमों की प्रीति संपादन करती है और जो वास्तव में अपनी प्रजा का पिता बना है."

इसी वर्ष सिरोहीराज्य में कानून स्टांप व हदसमायत जारी हुए, सिरोही व मेवाड़ ( जूडा ) के बीच की सरहद ते करने का सि-लिसला चला क्रोर आवृ पर के ट्रैवर टेंक का काम समाप्त हुआ। करीव ४८ वर्ष तक राज्य के ख़ज़ाने की हालत ठीक रहने बाद इस वर्ष के खंत में राज्यपर फिर ४२०००) रुपये कर्ज़ा होगया, जिसका कारण मामूली के सिवाय प्रजा के हित के कामों पर बहुतसा ख़र्च होना ही हुआ।

श्रीमती भारतेश्वरी महाराणी विक्टोरिश्रा को राज्य करते हुए ६० वर्ष होजाने के कारण ता० २२ जून सन् १८६७ ई० ( वि० सं० १६४४ आपाढ विद = ) को डायमगडज़ुविली का वड़ा उत्सव होने वाला था. इसलिये महारावजी साहव ने इस अमूल्य समय की ख़ुशी में अपनी तरफ़ के धन्यवाद का एक ऐड्रेस तच्यार करवाया और उसको एक चांदी के डिंक्वे में धरवाकर श्रीमान् वाइसराय साहव हिंद की मारफत श्रीमती के पास भिजवाया ता० २२ जून के दिन राज्यभर में उरसव मनाया गया, सिरोही में दर्बार हुआ, जिसमें श्रीमान् वाइसराय सा-हव की तरफ़ से आया हुआ इस विषय का ख़रीता पढ़ा गया, जेल-ख़ाने के केदियों व पाठशाला के लड़कों को मिठाई बांटी गई, ग़रीबों को खाना खिलाया गया, अहलकारों को सिरोपाव वख्शे गये, १५ केदी छोडे गये और राज्य के हरएक गांव व कसवे में रोशनी कराई गई.

महारावजी साहव ने इस शुभदिन की यादगार को चिरस्थायी करने के लिये पींडवाड़े के पास 'डायमंडजुविली टैंक ' नाम का तालाव वनवाया, जिसमें क़रीब १७०००) रुपये ख़र्च हुए. इस तालाव का लाभ विशेषकर ग्रीव किसानों को मिलता है.

राजपूताना के एजंट गवर्नरजनरत्न सर रॉवर्ट कॉस्थवेट सा-हव सिरोही त्राये क्रीर ता० ५ दिसंवर सन् १८६७ ई० (वि० सं० १६५४ मार्गशीर्ष सुदि १२) को उन्होंने अपनी यादगार 'कॉस्थवेट हॉस्पिटल' को अपने ही हाथ से स्रोल, जिसके जलसे में उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि:—

' मुक्ते यह कहना ही पड़ता है, कि गवर्नमेंट हिंद की तरफ़ से चाहे जितनी मदद मिले तो भी ग्रुरा राजा अच्छा नहीं होसकता और सिरोहीराज्य की सरसब्ज़ी, अमन व अच्छी हालत जो इस समय है, वह महारावजी साहब के न्याय और सततकार्यासक्ति के कारण से ही है, कि जिनके साथ वे अपना वड़ाभारी फर्ज़ अदा कर रहे हैं."

हिन्दुस्तान के अलग २ हिस्सों में कई वरसों से प्रेगकी वीमारी चल रही है, जिससे सालाना लाखों मनुष्यों का संहार होता है, यह दुरी बला अपने राज्य में न घुसने पावे, इसका विचार महारावजी साह्य को सदा रहा करता था, जिससे इन्होंने अपने राज्य में यह हुक्म जारी कर दिया कि ब्रेगवाली जगह से आने वाला मुसाफ़िर नियत दिनों तक कारंटाइन में रहे और उसके कपड़े वगैरह साफ़ हुए विना किसी गांव में जाने न पावे. जब सिरोहीराज्य के पास के पालनपुरराज्य में प्रेग की वीमारी फैली, उस समय पालनपुर की तरफ के रास्तों पर चौकियां विठला कर उधरवालों का, जो इधर उधर भागते थे. अपने राज्य में ञ्राना रोक दिया गया. इतना वंदोवस्त होनेपरभी सन् १≒६७ ई० (वि० सं॰ १६५४) के नवम्वर महीने में पूना से एकं घनवान महाजन, जिसको ेप्रग की वीमारी लग चुकी थी, किसी युक्ति से तिवरी गांवमें पहुंच गया श्रीर

ट्रसरे ही दिन प्रेगसे मरगया उसकी मातमी ऋदि में कई गांवों के लोग वहां पढ़ुंचे और वे वहां से इस ववा को अपने साथ ले गये, जिससे कुछ दिनों में काखंद्री, छड्ञाल, तिवरी, सणपुर और वरदड़ा आदि गांवों में क्षेग फैल गया, जिससे महारावजी ने वहां से उसको मिटाने व दूसरे गांवों को उससे बचाने का यह प्रबंध किया, कि वे गांव विलकुल खाली करवा दिये गये, वहां के कुल म कानात डिसइन्फेक्ट (शुद्ध) करवाये गये श्रीर बीमारों को दूसरे लोगों से अलग रखने व उनके इलाज आदि . का प्रबंध किया गया. गवर्नमेंट की तरफ़ से भी इस काम में बहुत स-हायता मिली राजपूताने के चीफ़ मेडिकल अफ़सर डाक्टर ऐडम्स साहव ता० २६ दिसंवर को कालंद्री गये और कई वार और भी आकर प्रेगवाले गांवों को सम्हालते रहे और डॉक्टर यैएट साहव इसके लिये खाल अफ़लर तथा उनकी मातहती में ४ हॉस्पिटल अतिस्टेंट नियत हुए. रेज़िडेंट साहब वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स ने खुद भी प्लेगवाके गांवों को वहां जाकर देखा इस तरह महारावजी साहव की श्रपनी प्रजा की चिन्ता और ऐडम्स साहब आदि यूरोपिश्रन अफ्सरों की सहायता. ंसे वहां से प्रेग मिटगया और केवल १४३ मनुष्य मरे, तो भी इस वीमारी ने समय समय पर अपना प्रभाव इस राज्य में रोहेड़ा, सिरोही, शिवगंज आदि पर जमाया, परन्तु हर जगह ठीक प्रवंध होजाने के कारण विशेष नुकसान न होने पाया और दूसरी वार उन्हीं जगहों पुर प्रेम नहीं हुआ। रेज़िडेंट साहव के ता॰ १० सितंबुर सन् १८६८ ई०

(वि० सं० १९५५) के ख़रीते से पाया जाता है, कि महारावजी साहव के प्रेग संवंधी प्रवंध को सर्कार हिन्द ने प्रशंसनीय माता और उसके लिये अपनी प्रसन्नता प्रकट की थी।

इसी साल महारावजी साहव ने आवृरोड (खराड़ी) के धर्माठा दवाख़ाने अर्थात् 'चैरिटेवल हॉस्पिटल' के मकान की मरम्मत के लिये ५०००) से अधिक रुपये लगाये और आयू पर ग्रेग पहुंचने न पावे इसका वंदोवस्त रखने के लिये यात्रू की म्युनिसिपल्टी को २०००) रुपये दिये, जिसके लिये एजंट गवर्नरजनरल साहव ने इनको धन्यवाद दिया.

इसी वर्ष थ्रावृ से गोमुख ( वसिष्ठ के ऋाश्रम ) जाने के रास्ते की दुरुस्ती कराई ख्रीर राजपूताना के ठगी व उफैती के महक़मे को सालाना २००) रुपये देना महारावजी साहब ने मंजूर फ़र्माया तथा शिकार के लिये कायदा बनायाः इस कायदे से सिरोहीराज्य में वहां के ठीवान के पर्वान के विना परंदों का शिकार करने या उनको पकड़ने तथा जानवरों के शिकार की मनाई कीगई, जिससे इस राज्य में शिकार करने की इच्छा रखनेवाले रेलवे के अफ़सरों को राजपूताना मालवा रेलवे के मैं-नेजर से झौर दूसरों को रेज़िडेंट वेस्टर्न राजपूताना स्टेट से शिकार का पर्वाना हासिल करना होता है. मोर और कवृतरों के शिकार की सर्वथा मनाई कीगई, मार्च से अगस्त तक परंद अंडे देते हैं, उस समय में परंदों के शिकार के प्रस्वाने न मिलने की आज्ञा दीगई, हरिसी, सांभरी तथा सूत्र्यरों को मारने की रोक हुई; भारजा, तेलपुर, ईसरां, उड़वारिया, मीरपुर, मेड़ा, मांडवाड़ा, अदरली का वेरा तथा सांनिया का वेरा, वास्थानजी के पास सेवन्ती का दरा और जवेरा का वेरा, काछोबी, सांगवाड़ा, अस्परा, कोटड़ा, सनार, टोकरां, टोडा, गिरवर, मूंगथला, चंडेला की रखत और सिरोही तथा उसके पास के रामपुरा, वेरापुरा, पालड़ी, पीपलकी, सिरोही का घास का वीड़, को-लर, सरगुआ की पहाड़ी, वालदा और राजपुरा में शिकार की विल-कुल मनाई कीगई. इस क़ानून के ख़िलाफ़ चलनेवाले का शिकार अित वेन व पहिली बार के कुसूर पर पांच रुपये जुर्माना होने तथा फिर १०) रुपये होने का हुक्म दिया गया.

वि० सं० १६५४ फाल्युन सुदि ६ (ता० १ मार्च सन् १८६८ ई०) को महारावजी साहब ने रोउआ के ठाकुर अजीतसिंह को सिरोपाव और उसके ज़नाने के लिये सोने के कड़े व पैरों में सोना प-हिनने की इज्ज़त वस्त्री।

ता० २४ जून सन् १=६= ( वि॰ सं॰ १६५५ आवाड सुदि ५ ) को अहमदाबाद के रहनेवाले महता डाह्यालाल सिरोही के दीवान सुक्रेर हुए, परन्तु थोड़े ही महीनों में उनके चले लाने पर ता० २ अक्टूबर (द्वितीय आश्विन विद ३) को साह मिलापचन्द फिर दी-वान नियत किया गया.

सं० १६५५ माघसुदि ११ ( ता० २१ फरवरी सन् १८६६ ई० ) को वड़ी महाराणी ( दांतावालों ) के बनवाये हुए रामलच्मणजी के मन्दिर की प्रतिष्ठा वड़ी धूमधाम से सिरोही में हुई।

ता० २६ फरवरी सन् १८६६ (वि० सं० १६५५ फाल्युन विदे १) को महारावजी साहव अपने दोनों महाराजकुमार तथा तीनों राजकुमारियों सहित प्रयाग की यात्रा को पधारे, जहां से ता० १६ मार्च ('फाल्युन सुदि ४) को सिरोही जौटना हुआ।

इस साल सिरोही व मेवाड़ के वीच की जिस सरहदी ज़मीन का तनाज़ा था, उसके पहिले दो हिस्सों का फैसला हुआ, जिसके लिये कर्नल पर्सी स्मिथ तथा मिस्टर ई० आर० पेन्एरोज़ साहव किमरनर मुक्रेर हुए थे, जिनकी निगरानी में उन दोनों हिस्सों की सरहद कायम की गई. वाउंडरी सेटलमेंट ऑफ़ीसर कप्तान ब्रस साहव ने सिरोहीराज्य के भीतर के भटाना और पादर, भटाना और मकावल, भटाना पहुडा, वीकनवास और रेवदर, वीकनवास और मलावा तथा भटाना और घृटडी के वीच की सरहदें ते कीं.

सं० १६५६ चेत्र सुदि १४ (ता०२४ एप्रिल सन् १८६६ ई०) को इनकी वड़ी महाराखी (दांतावाजों) का स्वर्गवास हुआ।

हिन्दुस्तान के वाइसराय और गवर्नरजनरत्न लॉर्ड कर्ज़न सा-हव से ख़ानगी मुलाक़ात करने के लिये महारावजी साहव, रेज़िडेंट क-र्नल येट साहव तथा अपने अमले सहित ता० १३ जुलाई सन् १८६६ ई० (वि॰ सं० १६५६ आपोढ सुदि ५) को पींडवाड़ा स्टेशन से मेल ट्रेन द्वारा विदा हुए और अलवर के महाराजा जयसिंहजी साहव की तरफ का आगह

होने के कारण ता० १४ जुलाई को अलवर स्टेशन पर उतरे, जहांपर महाराजा साहव के दीवान वालमुकुंद, रायबहादुर ठाकुर मंगलसिंह गड़ीवाले तथा राज्य के अन्य प्रतिष्ठित पुरुष इनकी पेश्वाई के लिये उपस्थित थे. रेल से उतरते ही १५ तोपों की सलामी हुईं। फिर महारावजी साहब शहर में पधारे श्रीर एक दिन वहां के गेस्टहाउस में ठहरे. महाराजा साहब वहां पर न थे जिससे उनका मिलना नहीं हुआ। अलवर से देहली होते हुए ये ता० १७ को शिँमेले पहुंचकर महाराजा साहब कूचिवहार के कैनेड़ी हाउस में ठहरे. ता० १६ जुलाई को गवर्नमेन्ट हिंद के फॉरिन सेक्नेटरी मि॰ वर्न्स साहब से, ता॰ २॰ जुबाई को कप्तान डेबी साहव ( डिप्टी सेकेटरी फॉरिन डिपार्टमेंट ) से और ता० २० जुलाई के दिन हिन्दु-स्तान के कमागडर इनचीफ़ (फीजी लाट) जनरल लॉक हर्ट साहब से महारावजी साहब ने मुलाकात की. दूसरे दिन फौजी-काट साहब ने महारावजी साहब की वापसी मुलाकात की ता० ६२ को महारावजी साहब, मि॰ वर्न्स साहब, कप्तान डेली साहब तथा पंजाब के लेफ्टीनेंट गवर्नर सर डवल्यु मैकवर्थ यंग साहव से मुलाकात करने की पधारे ता॰ २४ जुलाई के दिन ये लार्ड कर्ज़न साहव की मुलाक़ात को पधारे. तो जहां घोड़े से उतरे वहांतक कप्तान वेकरकार साहव (वाइसराय के एडीकांग ) ने तथा छठी सीढ़ी चढ़े जहांपर वाइसराय के प्राइवेट सेक्रेटरी मि॰ वाल्टर बॉरेन्स साहव ने इनकी पेशवाई की ऋर मुलाक़ात के कमरे में पहुंचने पर जॉर्ड कर्ज़न,साहव ने १० कदम छागे बढ़कर

महारावजी साहव का स्वागत कर हाथ मिलाया और मिजाज़पुरसी की फिर महारावजी साहव दाहिनी आरे की कुर्सी पर विराजे कुछ देर नक वाइसराय साहव के साथ वातचीत होने वाद ये पीछे अपने स्थान को लोटे लोटते समय वेही रस्में वर्ती गईं, जो इनके जाते वक्त हुईं थी. फिर इन की तरफ़ से आबू का एक आलवम् तथा सिरोही के वने हुए कितने एक शख वाइसराय साहब को भेट किये गये, जिनका उन्होंने शुकिया अदा किया.

ता० १४ अगस्त तक इनका वहीं विराजना हुआ। ता० १५ अ॰ गस्त को शिमले से प्रस्थान कर ता० १६को ञ्चागरा के स्टेशन पर पहुचे, जहांपर भरतपुर के महाराजा रामिलंह, मेजर हर्वर्ट लाहव पोलिटिकल एजंट भरतपुर अवि सहित पेशवाई को आये हुए थे. महाराजा साहव के आग्रह के कारण महारावजी साहब उनकी मिहमानटारी स्त्रीकार कर भरतपुर की कोड़ी पर, जो आगरे में है, एक दिन वि-राजे. दूसरे दिन महाराजा साहव भरतपुर के साथ वे भरतपुर पधारे, जहां के रेलने स्टेशन पर भरतपुर कौन्सिल के मेंचर आदि ने पेशनाई की. द्रेन वहां पर रात को पहुंची थी, इसलिये तोपों की मामूली सलामी दूसरे दिन प्रातःकाल हुई. महाराजा साहव की तरफ से इनकी वड़ी स्मातिर हुई. फिर भरतपुर से विदा होकर ता० १६ को नव बजे ये जयपुर पधारे, जहां के स्टेशन पर जयपुर के महाराजा माधवसिंहजी साहब, वहां के रोज़िडेट साहव तथा सर्दार ब्रादि सहित इनकी पेशवाई को उप-स्थित थे. ट्रेन से उतरते ही महाराजा साहव व रेज़िंडेंट साहव आदि से मुलाकात हुई और तोषों की मामूली सलामी हुई,जिसके वाद महारावजी साहव शहर में पथारे दिन में दोनों राजाओं की स्नेह के साथ मुलाकातें हुई.

ता० २० तक इनका वहीं विराजना हुआ। महाराजा साहव जोधपुर ने ठाकुर शिवनाथिसेंह वकील राज्य मारवाड़ को जयपुर मेज-कर जोधपुर पधारने का इनको आग्रह किया, जिससे इन्होंने सांभर की भील देखते हुए जोधपुर जाना स्वीकार किया और रात की ट्रेन से जयपुर से प्रस्थान कर सांभर पहुंचे दूसरे दिन सांभर की भील व नमक का कारखाना मुलाहजे फ्रमाया सांभर में इनकी मिहमानदारी का सब प्रबंध महाराजा साहव जोधपुर की तरफ से हुआ 🏌 ता॰ २२ को दिन के पौने दो बजे महारावजी साहब, जोधपुर के स्टेशन पर पहुंचे, जहांपर महाराजा साहब जोधपुर, महाराज प्रतापसिंहजी तथा कई सर्दार आदि सहित पेशवाई के लिये उपस्थित थे, रेल से उतरने पर महाराजा साहब आदि से मुलाकात हुई और तोपों की सलामी सर हुई. फिर दोनों राजा गाड़ी में बैठकर रेज़िडेन्सी के बंगले पर पधारे, जहां महारावजी साहव का मुकाम हुआ। ता० २३ के दिन दोनों राजाओं की सरिश्ते की मुलाकातें हुईं। यहीं संजेली के प्रिन्स रणजीतसिंहजी हिस समय किशनगढ़ के महाराजा मद्विधिहजी साह्य तथा यीकानेर के महाराजा

ै इस समय किश्वनगढ़ के महाराजा मद्दर्भिह्न साहत्र तथा बीकानेर के महाराजा गंगासिंह जी साह्य की तरफ से इनको किश्वनगढ़ तथा बीकानेर पधारने का बहुत उठ आपर हुआ था, परन्तु समय कम होने तथा बिठ संठ १९५६ (ईठ सठ १८९९) के बढ़े पहत के आसार नजर आने लग गये थे, जिससे सिरोही लौटने की त्वरा होने के कारण इनका वहां पथारना न होसका,

ने भी महारावजी साहव से मुखाकात की उसी दिन रात की ट्रेन से चलकर ता० २४ को इनका सिरोही पधारना हुआ। उस समय भी महाराजा साहव इनको पहुंचाने के लिये स्टेशन तक पधारे थे.

ता० १० अक्टूबर सन् १८६६ ई० (वि० सं० १६४६ आश्विन सुदि ६) को साह मिलापचन्द दीवान के पद से फिर अलग हुआ और उस जगह पर फिर सिंघी जवेरचन्द मुकरेर किया गया।

वि० सं० १६५६ (ई० स० १८६६) में वर्षा विलक्कल न हुई और उससे पहिले के वर्ष में भी वारिश की कमी ही रही, जिससे वड़ा भारी कहत पड़ा. इस वर्ष पानी के अभाव से घास विलक्कल ही न हुई और खेती भी न होसकी. वृढ़े आदमी ऐसा कहते थे, कि पिछले ८० वरसों में ऐसा भयानक कहत कभी नहीं पड़ा. महारावजी साहच ने इस कहत के समय अपनी प्रजा की रहा का वड़ा यल किया. जानवरों को वचाने के लिये घास के गोदाम जगह जगह खुलवा दिये, जहां से ग्रीवों को मुफ्त

मिहनत करने के लायक थे, उनको कमठानों (इमदादी कामों) पर लगा दिये गये और कमज़ोर व बीमारों को मुफ्त में खाना दिया जाने लगा. ग्रीवों के लिये खराड़ी से कुछ दूर पर चंडेला ता-लाव, रोहेड़ा से थोड़े मीलपर भूला गांव के पास के तालाव, पींडवाडा के पास डायमंडजुविली टैंक श्रोर सिरोही के पास मानसरोवर तालाव वगैरह का काम छेड़ा गया, जहांपर हज़ारों मनुष्यों को मज़-दूरी पर अपना निर्वाह करने का मौका मिल गया आव पर के गरीवों को सस्ता नाज मिलने के लिये जो दुकान खोली गई उसके फंड में भी ६००) रुपये महारावजी साहब ने दिये कहत के प्रवंध की निग-रानी के लिये मि०नाइट साहय ख़ास अफ़सर मुक़रर हुए, जो लोगों को जगह जगह कमठानों अादि से मदद पहुंचाते रहे. कर्नज वाइजी साहव रेजिडेंट वेस्टर्न राजपृताना स्टेट्स स्वयं कहत के वंदोवस्त व लोगों की हालत देखने के लिये कर्नल जे॰ डनलोप स्मिथ साहव को, जो राज॰ प्ताने के फैमिन (क़हत) के कमिश्चर थे, साथ लेकर ता॰ १७ फरवरी सन् १६०० ई० (वि० सं० १६५६) को सिरोही आये और यहां का प्रवंध देखकर प्रसन्न हुए. इस कहत में गृरीवों को मदद देने की इच्छा से २०००००) रुपये कल्दार ४) रुपये सेकड़ा सालाना सूदपर सर्कार अंग्रेज़ी से कर्ज़ लिये गये, जो सब कहत के कामों में खर्च किये गये. महारावजी साहव के इस सुप्रवंध का फल यह हुआ, कि राजपृताने के कई दूसरे राज्यों के मुकावले में सिरोही की प्रजा बहुत कम मरी, इस

ने भी महारावजी साहव से मुलाक़ात की उसी दिन रात की ट्रेन से चलकर ता० २४ को इनका सिरोही पधारना हुआ। उस समय भी महाराजा साहव इनको पहुंचाने के लिये स्टेशन तक पधारे थे।

ता० १० अक्टूबर सन् १८६६ ई० (वि० सं० १६५६ आहिवन सुदि ६) को साह मिलापचन्द दीवान के पद से फिर अलग हुआ और उस जगह पर फिर सिंघी जवेरचन्द मुक्रेर किया गया।

वि० सं०१६५६(ई०स०१८६६) में वर्षा विलक्कल न हुई ऋौर उससे पहिले के वर्ष में भी वारिश की कमी ही रही, जिससे बड़ा भारी कहत पड़ा. इस वर्ष पानी के झभाव से घास विलकुल ही न हुई झौर खेती भी न होसकी वृढ़े आदमी ऐसा कहते थे, कि पिछले = वरसों में ऐसा भयानक कृहत कभी नहीं पड़ा महारावजी साहव ने इस कृहत के समय अपनी प्रजा की रचा का वड़ा यल किया जानवरों को वचाने के लिये घास के गोटाम जगह जगह खुलवा दिये, जहां से ग़रीवों को मुफ्त़ में घास मिलती रही, परन्तु इस राज्य में पशुओं की संख्या बहुत अर धिक होने के कारण सबको बचाना सर्वथा ऋसंभव था लोगों ने घास केन मिलने पर सब तरह के दररुतों के पत्ते तक पशुओं को खिला दिये तो भी हज़ारों गाय, वैंल, भैंस वग़ैरह जानवर मरगये और कितने ही को भीच, मीने वगैरह जंगली खोग मारकर स्नागये गरीय लोगों को बचाने के लिये कई जगह पर सदावत खोले गये, कितने ही किसानों को उनके वोहरों से मदद दिलाई गई, जो लोग

मिहनत करने के लायक थे, उनको कमठानों (इमदादी कामों) पर लगा दिये गये और कमज़ोर व वीमारों को मुफ्त में खाना दिया जाने लगा. ग्रीवों के लिये खराड़ी से कुछ दूर पर चंडेला ता-लाव, रोहेड़ा से थोड़े मीलपर भूला गांव के पाम के तालाव, पींडवाडा क पास डायमंडजुविली टैंक और सिरोही के पास मानसरोवर तालाव वग़ैरह का काम छेड़ा गया, जहांपर हज़ारों मनुष्यों को मज़-दुरी पर अपना निर्वाह करने का मौका मिल गया आब पर के गरीबों को सस्ता नाज मिलने के लिये जो दुकान खोली गई उसके फंड में भी ६००) रुपये महारावजी साहव ने दिये कहत के प्रवंध की निग-रानी के लिये मि०नाइट साहब खास अफुसर मुक्रीर हुए, जो लोगों को जगह जगह कमठानों आदि से मदद पहुंचाते रहे. कर्नल वाइली साहव रेज़िडेंट वेस्टर्न रामपूताना स्टेट्स स्वयं कहत के वंदोवस्त व लोगों की हालत देखने के लिये कर्नल जे॰ डनलोप स्मिथ साहब को, जो राज-प्ताने के फैमिन (कहत) के कमिश्वर थे, साथ लेकर ता० १७ फरवरी सन् १६०० ई० (वि० सं० १६५६) को सिरोही आये और यहां का प्रवंध देखकर प्रसन्न हुए. इस कहत में गृरीवों को मदद देने की इच्छा से २०००००) रुपये कल्दार ४) रुपये सेकड़ा सालाना सूदपर सर्कार अंग्रेज़ी से कर्ज़ लिये गये, जो सब कहत के कामों में खर्च किये गये. महारावजी साहव के इस सुप्रवंध का फल यह हुआ, कि राजपृताने के कई दूसरे राज्यों के मुकावले में सिरोही की प्रजा बहुत कम मरी इस

कहत से क़रीब एक वर्ष बाद ई० स० १६०१ (बि० सं० १६५७) में मर्दुमशुमारी हुई, जिससे मालूम होगया, कि पहिले ( सन् १८६१ ई० ) की मर्दुमशुमारी से इस समय फ़ी सैकड़ा केवल १६ मनुष्य इस राज्य में कम हुए, जब कि राजपूताने के कितने ही दूसरे राज्यों में फ़ी सेंक-ड़ा २० से ४५ तक कम हुए थे. प्रजा की कमी के हिसाव से जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर इन पांच राज्यों के बाद, जहां पर कहत साधारणसा ही था, सिरोही का नंबर आता है. इससे स्पष्ट है, कि यहां की प्रजा को अच्छा सहारा मिला था. सन् १६०१ ई० की मर्दु मशुमारी में फ़ी सैकड़ा १६ मनुज्यों की कमी पाई गई, वह भी केवल इस क़हत से नहीं, किन्तु वि० सं० १६५७ (ई० स० १६०० ) में वर्षा अधिक होजाने से बुख़ार की बीमारी क़रीब क़रीब सब गांवों में बड़े ज़ोर से हुई, जिससे तथा कई जगह हेजा फैल जाने से भी हजारों मनुष्य मरगये थे. इस कहत का पूरा ज़ोर वि० सं० १६५७ के श्रावण तक वना रहा. फिर वृष्टि के होने पर काश्तकारों को अच्छी तरह तकावी दीगई और जिनके पास बैल न रहे, उनको बैल ख़रीदवा कर दिलाये गये, जिससे श्रावण से ही बहुतसे लोग पीछे खेती के काम पर लग गये.

इसी साल में भटागे के ठाकुर भारतिसेंह का, जो ठाकुर नाथु-सिंह का पुत्र था, देहान्त हुआ और महारावजी साहव ने 'इम्पीरिश्रल हेल्थ इन्स्टीटयूट ऑफ इंडिआ' के चंदे में ८०००) रुपये देना स्वीकार किया, परन्तु पींक्षेसे उस इन्स्टीटयूट का वनना मुल्तवी रहा, जिमसे वे रुपये भेजे नहीं गये.

वि० सं० १६४७ वैशास्त्र सुदि १२ (ता० २६ एप्रिज सन् १६०० ई०) के दिन जोधपुर के महाराजा सर्दारसिंह जसवंतपुरे को जाते हुए अपने ज़नाने महित सिरोही पधारे और राज्य की तरफ़ से उनकी मिहमानदारी हुई. दूसरे दिन वे जसवंतपुरे को विदा हुए. इस समय महारावजी साहब आवृ पर विराजते थे, जिससे महाराजा साहब से इनकी मुलाकृत नहीं हुई.

महाराजकुमार सरूपसिंहजी साहव की सगाई पहिले प्रतापगढ़ की राजकुमारी से हुई थी, जिसके टीके का सामान लेकर प्रतापगढ़ दर्वार की तरफ से जांतला का ठाकुर उदयसिंह आया और आपाढ सुदि ३ (ता० ३० जून सन् १६०० ई०) के दिन खराड़ी मुकाम पर टीके का दस्तूर हुआ। फिर महारावजी साहव ने मोदी सोनमल को प्रतापगढ़ भेजकर विवाह करने की ताकीद कराई, परन्तु महाराजा साहच मृतापगढ़ ने उसको स्वीकारन किया, जिससे वहांका विवाह मुख्तवी रहा

कार्तिक सुदि ३ (ता॰ २६ अक्टूबर सन् १६०० ई॰) के दिन छोटे महाराजकुमार जनमण्सिंह का स्वर्गवास कंठ की बीमारी से हुआ, जिसका बहुत ही रंज महारावजी साहव के चित्तपर रहा.

ई० स० १८५३ झोर १८०० में पालनपुर तथा दांता की सिरोही राज्य के साथ की सरहदें कायम की जाकर जो मीनारे वनवाये गये थे, उनमें से कितने एक उनके नकृशों के अनुसार नहीं थे, ऐसा मालृम होने पर महारावजी साहब ने सरहद के मीनारे नक्शों के अनुसार ठीक कराने के लिये इस साल (वि० सं० १९५०) में सर्कार अंग्रेज़ी से लिखा पढ़ी ग्रुंक की और साह मिलापचन्द को इस काम की पैरवी के लिये मुक्रिर किया, परन्तु इसमें कुछ भी कामयावी हासिल न हुई

इसी साल दीवान सिंघी जवेरचन्द की कहत का अच्छा प्र-वन्ध करने के लिये रायवहादुर का ख़िताय सकीर अंग्रेज़ी की तरफ़ से मिला; ट्रांसवाल की लड़ाई में जो सिपाही मारे गये, उनकी विधवा स्त्रियों तथा बच्चों की सहायता के लिये जो फंड खोला गया, उसमें महारावजी साहब ने २०००) रुपये तथा आयू के ग़रीवों की सहायता के फराड में १०००) रुपये दिये. इसी साल सिरोही के डाकख़ाने में तार लगा, जिससे डाकख़ाना कम्बाइंड ऑफ़िस बना.

श्रीमान् हिज़ रॉयल हाइनेस उथूक ऑफ सेक्स कॉवर्ग एराड गोथा में के स्वर्गवास की ख़बर झाने पर महारावजी साहब ने ता० ७ झगस्त के दिन श्रीमती भारतेश्वरी कीन विक्टोरिझा के पास वाइस-राय साहव हिंद की मारफ़त झपनी तरफ़ की मातमी व हमदर्दी ज़ाहिर करनेवाला तार भेजा, जिसकी पहुंच श्रीमती भारतेश्वरी की तरफ़ के धन्यवाद के साथ झाई. संवत् १६५७ (ई० स० १६००) की साल में वर्षा वहुत ही अच्छी हुई, जिससे खेती की पैटावारी भी ख़ब हुई, परन्तु लोगों में बुख़ार की वीमारी विशेषरूप से फैल

ये श्रीमती भारतेथरी के द्वितीय पुत्र थे और 'ड्यूक आफ एडिन्वरा' नाम से प्रसिद्ध थें।

जाने से वे खेती की पैदावारी को पूरे तौर से लेने न पाये.

ता॰ २२ जनवरी सन् १६०१ ई० ( वि० सं० १६५७ ) के दिन श्रीमती भारतेश्वरी कीन विक्टोरिया का स्वर्गवास हुआ। इस शोकसूचक घटना की ख़रर मिजते ही महारावजी साहव ने ७ दिन तक अदालतें वगैरह बंद रखने राज्य की घड़ी व नक्कारख़ाना न वजाने तथा इलाक़े भर में एक महीने तक शोक पालने की आज़ा दी और इस घटना पर अपनी तरफ़ का शोक ज़ाहिर करने तथा शाही ख़ानदान के साथ सहानुभृति प्रकट करने का तार वाइसराय साहव की मार्फ़त विलायत भेजा. २० जनवरी को गृमी की =१ तोपों (मिनिटगन् ) के फैर किये गये. ता० ४ फरवरी को श्रीमान् भारतेश्वर सप्तम एडवर्ड महोदय की गद्दीनशीनी होने की खुशी में १०१ तोपों की सलामी सर हुई श्रीर ता० २५ फरवरी को एक दर्वार सिरोही में हुआ, जिसमें राज्य के बहुतसे छोटे बड़े जागीरदार व अहलकार आदि उपस्थित थे। इस दर्वार में राजभक्ति व श्रीमान् भारतेश्वर सप्तम एडवर्ड महोदय की गद्दीनशीनी की खुशी प्रकट कीगई और स्पीचें हुईं.

ता० २० जून सन् १६०१ ई० (वि० स० १६४८ स्त्रापाढ सुदि ४ को किश्नगढ़ के महाराजा मदनसिंहजी साहत्र स्रपने चचा रघना-थिसह व दीवान वातृ राववहादुर स्वामसुंदरखाज, सी. स्राई. ई. स्रादि के साथ आबू से जौटते हुए सिरोही पधार स्रोर ता० २३ जून तक सिरोही में ठहरने वाद ता० २४ को स्रपनी राजधानी को जीटगये. ता० २६ जून सन् १६०१ ई० (वि० सं० १६५८ आपाड सुदि ४) को डुंगरपुर के महारावल विजयिंसहजी साहव आवृ से लौटते हुए सिरोही पधारे और ता० ३० जून के दिन सिरोही से डूंगरपुर को प्रस्थान किया.

ता० ६ नवम्बर सन् १६०१ ई० (वि० सं० १६५८) के दिन

श्रीमान् भारतेश्वर ससम एडवर्ड महोदय की तरफ़ से महारावजी साहव को जी सी आई ई (GCLE) का वड़े सन्मान का ख़िताव मिला, जिसकी सूचना तथा मुवारिक़वादी का तार हिन्द के वाइसराय लॉर्ड कर्ज़न साहव की तरफ़ से उसी दिन मिला, जिसपर १५ तोपों की सलामी सर होकर वड़ी खुर्ग मनाई गई.

वि• संवत् १६५० मार्गशीर्ष विद १२ (ई० स० १६०१) को महारावजी साहव का चौधा विवाह भिनाय (अजमेर में) के इस्त- मरारदार राजा मंगलिस राठौड़ की कुंवरी के साथ हुआ। चरात मार्गशीर्ष विद ११ को पींडवाड़ा स्टेशन से स्पेश्यल ट्रेन हारा विदा हुई- और मार्गशीर्ष विद ६८ को वहां से लौट आई. वि० सं० १६५० की साल में चारिश कम हुई, जिससे कुछ कहत सा ही रहा, परन्तु घास के पैदा होजाने से विशेष आपन्ति न रही.

ता० ६ अगस्त सन् १६०२ ई० ( वि० सं० १६५६ ) को श्रीमात भारतेश्वर सप्तम एडवर्ड महोदय की गद्दीनशीनी का उत्सव विजायत में हुआ, जिस दिन सिरोही में भी खुशी मनाई गई,

हिन्द्स्तान के वाइसराय और गवर्नरजनरत्न लॉर्ड कर्ज़न साहव श्राव पर श्रानेवाले थे, इसलिये महारावजी साहव ने उनके सन्मान का सब प्रबंध पहिले से करा दिया फिर ये अपने महाराजकुमार तथा कितने ही सदीर आदि के साथ खराड़ी पधारे, ता० २० नवम्बर सन् १६०२ ई० (वि० सं०१६४६ मार्गशीर्ष वदि ५) के दिन सात् यजे वाइसराय साहब की स्पेर्यल ट्रेन ब्रावृरोड स्टेशन पर पहुंची उस समय महारावजी साहब अपने महाराजकुमार, राजसाहब जोरावरसिंह ( अजारीवाले ), राज शिवनाथर्सिह (मंडारवाले) तथा दीवान जन्नेरचन्द आदि सहित स्टेशन पर उनके स्वागत के लिये उपस्थित थे। वाइसराय साहव ने गाड़ी से उतरते ही महारावजी साहब तथा महाराजकुमार से हाथ मिलाकर मिजाजपु-रसी की और महारावजी साहव ने अपने राज्य में उनके पधारने की खुशी ज़ाहिर की. फिर केसरगंज की कोठी पर थोड़ी देर तक ठहरे और नास्ता करने बाद आबू को विदा हुए. महारावजी साहव भी कुछ देरवाद आबूपर पधारे और उसी दिन राजपूताना के एजंट गवर्नरजनरल साहव की कोठी पर वाइसराय साहव से मुलाकात हुई, रात को महारावजी साहव की तरफ़ से उनको दावत दीगई, जिसमें आवृ पर के सब अंबेज़ अफ़सर निमंत्रित किये गये थे,

वाइसराय साहव आवू पर देखवाड़ा के मर्व्य मंदिरों को (जो करोड़ों रुपयों की लागत से वने हुए हैं और जिनमें कारीगरी का वहुत ही उत्तम काम बना है) तथा वहां की कुदरती शोभा का लॉर्ड कर्ज़न साहव की स्पेश्यल ट्रेन देहली के स्टेशन पर पहुंची श्रोर उन्होंने गाड़ी से उतरकर सब राजाओं वग़ेरह से मुलाक़ात की श्रीमान् भारतेश्वरसलम एडवर्ड महोदय ने भी अपनी तरफ से अपने छाटे भाई श्रीमान् हिज़ रॉयल हाड़नेस डयूक ऑफ कॉनॉट साहव को भेजा था वे भी उसी समय स्टेशन पर स्पेश्यल ट्रेन से पधारे, जहां से हाथियों की सवारी बड़े ठाट के साथ निकली, जिसमें सबसे आगे बरावरी में चलनेवाले दो हाथियों पर लॉर्ड कर्ज़न साहव तथा ड्यूक ऑफ कॉन्ट साहव सपलीक विराजे हुये थे पीछे के हाथियों पर हिन्दुस्तान के करीब करीब सब मुख्य मुख्य राजा सवार थे

इस दर्वार के लिये देहली से कुछ माइल की दूरी पर 'ऐम्फिथियेटर' नाम का एक सुन्दर और वहुत ही बड़ा मंडप लकड़ी का
बनाया गया था, जिसमें ता० १ जनवरी के दिन हिन्दुस्तान
के राजा, ज़मीदार, धनाट्य, प्रतिष्टित व विद्वान पुरुष एवं यूरोपिश्चन अफसर, लेडियां, कई परदेनशीन श्चियां तथा विदेशी राजदूत
आदि अपने अपने नियत स्थान पर विराजे फिर नियत समय
पर श्रीमान् डजूक ऑफ कॉनॉट साहव तथा लॉर्ड कर्ज़न साहव पधारे
और वे अपने नियत स्थान पर विराजे इस बड़े दर्वार में लॉर्ड कर्ज़न
साहव ने श्रीमान् भारतेश्वर सप्तम एडवर्ड महोदय की तख्तनशीनी की
खुशी ज़ाहिर करनेवाली एक बड़ी स्पीच दी, जिसका छुपा हुआ उर्दू
तर्जुमा पहिले ही से सबको मिलचुका था, फिर सब राजाओं ने वाइ-

सराय साहव के तथा डबूक ऑफ कॉनॉट साहव के पास जीकर उनसे अपनी तरफ की मुवारिकवादी श्रीमान् भारतेश्वर के पास पहुंचाने के लिये निवेदन किया, जिसके बाद दबीर वर्खास्त हुआ।

इस दर्शर के समय देहली में हिमालय से लगाकर कन्याकुमारी तक और विलोचिस्तान से बर्मा तक के निवासियों की वड़ी भीड़ थी और शहर के चौतरफ़ कई माइल तक मानो तंवुओं का शहर ही वन गया था. इस समय इस शहर की जैसी शोभा थी, वैसी वादशाह अक़वर के समय में भी नहीं हुई होगी.

इस दर्नार की खुशी में राजधानीसिरोही में महाराजकुमार साहव ने दर्नार किया, १०१ तोपों की सलामी सर हुई, राज्यभरमें रोशनी हुई, उस दिन उत्सव मनाया गया, अदालतों वगैरह में छुटी रही, पाठशाला के विद्यार्थियों को मिठाई वांटी गई, ग्रीवों को ख़ाना खिलाया गया, १५ क़ैदी छोड़े गये और ५५ कैदियों की मिआद घटा दीगई

ता० २ जनवरी की रात को महारावजी साहव आतिश्वाज़ी देखने के लिये जामामसजिद पर पधारे, ता० ३ जनवरी को देहली के किले के भीतर दीवाने आम में दर्वार हुआ, जिसमें जिन २ को थोड़े समय पहिले ख़िताब मिले थे, उनको उनके तग़मे वग़ैरह पहिनाये गये. महारावजी साहब को भी ता० ६ नवम्बर सन् १६०१ई० को जी सी आई. ई. ( G C 1 E ) का ख़िताब मिला था, जिसका तग़मा वग़ैरह इस

लॉर्ड कर्ज़न साहव की स्पेश्यल ट्रेन देहली के स्टेशन पर पहुंची ख्रोर उन्होंने गाड़ी से उतरकर सब राजाओं वग़ेरह से मुलाक़ात की श्रीमान् भारतेश्वर ससम एडवर्ड महोदय ने भी अपनी तरफ़ से अपने छोटे भाई श्रीमान् हिज़ रॉयल हाइनेस डब्क ऑफ कॉनॉट साहव को भेजा था. वे भी उसी समय स्टेशन पर स्पेश्यल ट्रेन से पधारे, जहां से हाथियों की सवारी वड़े ठाठ के साथ निकली, जिसमें सबसे खागे वरावरी से चलनेवाले दो हाथियों पर लॉर्ड कर्ज़न साहव तथा डब्क ऑफ कॉन् माह सहव सपलीक विराजे हुये थे. पीछे के हाथियों पर हिन्दुस्तान के करीब करीब सब मुख्य मुख्य राजा सवार थे.

इस दर्बार के लिये देहली से कुछ माइल की दूरी पर 'ऐम्फिथियेटर' नाम का एक सुन्दर और बहुत ही बड़ा मंडप लकड़ी का
बनाया गया था, जिसमें ता० १ जनवरी के दिन हिन्दुस्तान
के राजा, ज़मीटार, धनाढ्य, प्रतिष्ठित व विद्वान पुरुष एवं यूरोपिश्रन अफ़्सर, लेडियां, कई परदेनशीन स्त्रियां तथा विदेशी राजदूत
आदि अपने अपने नियत स्थान पर विराजे. फिर नियत समय
पर श्रीमान ड्यूक ऑफ कॉनॉट साह्य तथा लॉई कर्ज़न साह्य पथारे
और वे अपने नियत स्थान पर विराजे इस बड़े दर्बार में लॉई कर्ज़न
साह्य ने श्रीमान भारतेश्वर सप्तम एडवर्ड महोदय की तख़्त़नश्लीनी की
खुशी ज़ाहिर करनेवाली एक बड़ी स्पीच दी, जिसका छपा हुआ उर्दू
तर्जुमा पहिले ही से सबको मिलचुका था, फिर सब राजाओं ने वाइ-

सराय साहव के तथा ड्यू के ऑफ कॉनॉट साहव के पास जोकर उनसे अपनी तरफ की मुतारिकवादी श्रीमान् भारतेश्वर के पास पहुंचाने के लिये निवेदन किया, जिसके बाद द्वीर वर्खास्त हुआ।

इस दर्बार के समय देहती में हिमालय से लगाकर कन्याकुमारी तक और विलोचिस्तान से वर्मा तक के निवासियों की बड़ी भीड़ थी और शहर के चौतरफ कई माइल तक मानो तंबुओं का शहर ही वन गया था. इस समय इस शहर की जैसी शोभा थी, वैसी वादशाह अकवर के समय में भी नहीं हुई होगी.

इस दर्बार की खुशी में राजधानीसिरोही में महाराजकुमार साहव ने दर्वार किया, १०१ तोषों की सलामी सर हुई, राज्यभरमें रोशनी हुई, उस दिन उत्सव मनाया गया, श्रदालतों वगैरह में छुटी रही, पाठशाला के विद्यार्थियों को मिठाई वांटी गई, ग्रीवों को ख़ाना खिलाया गया, १५ क़ैंदी छोड़े गये श्रीर ५५ कैंदियों की मिस्राद घटा दीगई.

ता० २ जनवरी की रात को महारावजी साहव आतिश्वाज़ी देखने के लिये जामामसजिद पर पधारे ता० ३ जनवरी को देहली के किले के भीतर दीवाने आम में दर्वार हुआ, जिसमें जिन २ को थोड़े समय पहिले ख़िताव मिले थे, उनको उनके तग़मे वग़ैरह पहिनाये गये महा-रावजी साहव को भी ता० ६ नवम्बर संन् १६०१ ई० को जि सी आई ई. ( G. C I E ) का ख़िताव मिला था, जिसका तग़मा वगैरह इस

दर्बार में पहिनाया गया ता० ६ जनवरी को वाइसराय साहय के केंप में गार्डनपार्टी का जलसा हुआ, जिसमें महारावजी साहव भी पधारे ता॰ १० जनवरी को लॉर्ड कर्ज़न साहव व ड्यूक ऑफ कॉनॉट साहव देहली से विदा हुए, जिनको पहुंचाने के लिये महारावजी साहव देहली के स्टेशन पर पधारे, जहांपर वहुधा दूसरे सब राजा, जो इस दर्बार में पधारे थे, उपस्थित हुए थे †

इस देहलीदवीर के समय वहां पर करीली के महाराजा साहत्र मंत्ररपालदेवजी, वड़ोदा के महाराजा साहव सयाजीरात गाय-कत्राड़, कश्मीर के महाराजा साहत प्रतापिसहजी, डूंगरपुर के महारा-वल विजयसिंहजी साहव तथा किश्नगढ़ के महाराजा साहव मदन-सिंहजी आदि राजाओं से महारावजी साहव की मुलाक़ात हुई और श्रीमान् महाराया साहव उदयपुर का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारया महारावजी साहव ने सिंघी समस्थमल को मिजाज़पुरसी के वास्ते भेजा-

ता॰ १२ जनवरी को महारावजी साहव देहली से विदा होकर आगरा पहुंचे और वहां से हरिद्वार, मथरा, वृन्दावन और गोकुल आदि की गात्रा करते हुए ता० १७ फरवरी को मिरोही लोटना हुआ। इस यात्रा में महाराखी ( राठीड्जी, भिनायवाले ) तथा तीनों राजकुमारियां साथ थीं, जो आगरे के मुकाम पर शरीक हुई थी.

<sup>ं</sup> इस देहली दर्शर का सिवस्तर शृतान्त दर्शरसम्बन्धी श्रन्य पुग्तकों मे छप चुका है. यहा पर तो उसका दिग्दर्शनमात्र ही कराया गया है.

वि० सं० १९६० आपाढ विद ७ (ता० १७ जून सन् १८०३) को रायवहादुर सिंघी जवेरचन्द ने बीमारी के कारण दीवान के पद से इस्तीफ़ा दिया, जिससे साह मिंबापचन्द फिर दीवान हुआ, परन्तु तीन महीने बाद उसकी जगह पर मौबवी मुहम्मदन्रु जहसन बी० ए० दीवान मुकरेर हुआ।

देहजी दर्वार की यादगार के श्तगमे सर्कार हिंद की तरफ़ से आये, जिनमें से एक सोने का महारावजी साहव के वास्ते और श्वांदी के सर्दारों के लिये थे तार्व श्वांदी सन् १९०३ (वि० सं० १९६०) के दिन सिरोही में दर्वार कर महारावजी साहब ने चांदी का एक तगमा कालंदी के ठाकुर पृथ्वीराज को और दूसरा मांडवाड़ा के ठाकुर खंगरसिंह को वस्त्रा.

ई० स० १६०३ (वि० सं० १६६०) के अक्टूबर महीने में महा-रावजी साहब ने प्रयाग और काशी की यात्रा की

वि० सं० १६६० (ई० स० १६०४) फाल्युन विद म को महाराजकुमार नारायण्यिहि का जन्म महाराण्यी राठोइजी (भिना-यवालों) से हुआ और फाल्युन सुदि १४ को उक्त महाराण्यी का स्वर्ग-वास होगया-

इसी वर्ष राजपूताने के महकुमे आवपाशी के कन्सिल्टिंग इंजी-निश्रर कर्नल सर स्विटन जैकव साहत और सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर मि॰ मैनर्सिस्मथ साहव सिरोही राज्य में आवपाशी के लिये तालाव वनाने के मौकों की तहकीकात करने को आये और कई जगह देखभाल कर कितने एक तालाव बनाने की राय दी और उनके नक्शे आदि तच्यार कर भेजे

सिरोहीराज्य में ज़मीन की पैदावारी में से नाज का हिस्सा लिया जाता है और यह बड़ा काम कम तनस्वाहवाले अहलकारों के ही सुपुर्द रहता है, जिससे उसकी पूरी आमदनी राज्य में जमा होती हो, इसमें संदेह ही रहता है, अतः आमद के इस मुख्य सीगे की दुरुस्ती कर सेटलमेंट यानी बन्दोबस्त जारी करने और नाज के एवज़ में नक्द रुपये लेने का विचार महारावजी साहव कर रहे थे, परन्तु यहां के किसान इसके फ़ायदे को नहीं समभ्तत, इसलिये इसी वर्ष से महारावजी साहब ने कितने ही गांवों में बाह्मण, महाजन आदि को कुएं नक्द दाम लेने की शर्त पर ठेके दिलाने का प्रवन्ध किया और यह काम रेविन्यु कमिश्नर के नायव लब्लुभाई देसाई के सुपूर्व हुआ.

इस राज्य में अवतक भीलाड़ी रुपया चलता था, जिसका भाव चांदी के भाव के साथ घटता थढ़ता रहता था और व्योपार की उन्नति के साथ साथ कलदार रुपयों का लर्च बढ़ता जाता था, जिससे व्योपारियों को हानि पहुंचती थी, जिसको मिटाकर व्योपार को तरवक़ी देने के विचार से महारावजी साहव ने भीलाड़ी रुपये का चलन अपने राज्य में बंद कर उसकी जगह इसी वर्ष से कलदार रुपये का चलन जारी करदिया, जिससे लोगों को सुभीता होगया, अपनी प्रजा के पास

जो भीलाड़ी रुपये थे, वे सब सर्कार श्रंग्रेज़ी को देकर उनके बदले में कलदार † रुपये दिलाये गये इसमें भी लोगों को फायदा ही रहा, व क्योंकि चांदी सस्ती होजाने के कारण भीलाड़ी रुपये का भाव कभी कभी तो १४०) रुपये से भी श्राधिक बढ्जाता था

्ता॰ ६ मई सन् १८०४ ई० (वि० सं० १८६१) को महारावजी साहब ने अपने रेविन्यु किम्बर्ग सिंघी समरथमल को पैरों में सोना पहिनने की इज्ज़त बख्झी।

हिन्दुस्तान के वाइसराय और गवर्नरजन्सल लॉर्ड कर्ज़न सा-हव छुटी पर विलायत गये थे, जहां से लौटते समय वंवई में जहाज़ से उतरनेवाले थे, इसिलये उनके सन्मान के लिये कितने ही राजा बंबई गये, इस समय महारावजी साहव ने वंवई पधारना निश्चय कर ता० ३० नवंबर सन् १६०४ (वि० सं० १६६१) को महाराजकुमार सरूपिसंहजी, कालंद्री के ठाकुर पृथ्वीिसंह, दीवान मौलवी मुहम्मदनूरु-लहुतन, प्राइवेट सेकेटरी वावू सरखंद्रराय चौधरी तथा रेज़िडेन्सी वकील सिंघी पून्मचंद ब्रादि सहित सिरोही से प्रस्थान किया और ता० १ दिसंबर को सुबह के ७ वजे बांटरोड स्टेशन पर पहुंचे, जहां पर बंबई के कलेक्टर निस्ट्र ये साहब ब्रादि ने इनकी पेश्वाई की और १५ तोपों की सलामी सर हुई-

ता प दिसंबर के दिन ११ वजे वंघई के गवर्नर जॉर्ड लेमिं-

<sup>†</sup> १२.) रुपये शीलाड़ी के एवज़ में १००) रुपये कलदार मिले.

गटन साहव की मुलाकात के लिये महारावजी साहव महाराजकुमार सहित सेकेटेरिश्रट में पथारे और दूसरे दिन गवर्नर साहव महारावजी साहव की वापसी मुलाकात को पथारे

ता० ६ दिसम् वर को लार्ड कर्ज़न साहव ऐपोलो वंदर पर ज़ि हाज से उतरे, उस समय कई राजा तथा देशी छोर यूरोपिश्चन श्रफ़सर आदि उनका स्वागत करने को एकत्रित हुए थे, जहां पर महारावजी साहव महाराजकुमार सहित पथारे छोर वाइसराय साहव से मुलाक़ात की उसी रात को वंबई के गवर्नर साहव की तरफ़ से ' ऐटहोम' का जलसा हुआ, जिसमें महारावजी साहव छोर महाराजकुमार सा-हव दोनों का पथारना हुआ।

ता० ११ दिसंवर को सिरोहीराज्य के हाथल गांव के रहनेवाले ब्राह्मण पीतांवर अखेराज की तरफ़ की मिहमानदारी महारावजी साहय ने वंवई में रहनेवाली अपनी प्रजा को संतुष्ट करने के विचार से स्वीकार फ़रमाई और ता० १३ दिसंवर को वंवई से विदा होकर ता० १४ को आवृरोड पधारे

महाराजकुमार सरूपसिंहजी साहव का स्वास्थ्ये ठीक न रहने के कारण समुद्र की हवा सेवन कराने के लिये महारावजी साहव ने उनको उनके शिचक पंडित मंद्याराम शुक्र वग़ैरह सहित ता० ६ जनवरी सन् १६०५ (वि० सं० १६६१) को वंबई भेजा-महाराजकुमार साहव का विराजना वालकेश्वर के एके वंगले में हुआ और डाक्टर पित्नो (F F. L Pinno) का इलाज होता रहा त्रोर ज़रूरत के वक्त डाक्टर कर्नल डिम्मॉक की भी राय लीजाती थी.

ता० २० फरवरी को महारावजी साहव महाराजकुमार साहव को देखने के लिये वंबई पधारे ख्रौर वहां पर ता० २५ फरवरी के दिन क्रेग का टीकां खुटवाया फिर ता० १ मार्च को वापस सिरोही लौटना हुआ

बंबई के इलाज से महाराजकुमार साहब की तन्दुरुस्ती को फ़ायदा हुआ और उन्होंने हाईकोर्ट आदि वहां के प्रसिद्ध स्थान भी देखे तथा पूना की भी सेर की फिर ता० २६ एप्रिज को उनका वापस सिरोही पथारना हुआ

इसी वर्ष महाराजकुमार साहव के वास्ते आवू पर नई कोठी का वनना शुरू हुआ, जिसमें ६४०००) रुपये लगे इस साल राज्य के ख़-ज़ाने की हालत और भी ख़राव रही और राज्य पर पांचलाख से अधिक कर्ज़ा होगया यह कर्ज़ा सं०१६५६ और १६५८ के कहत, देहली दर्वार व कमठानो वगैरह दूसरे ख़र्च के कारण हुआ था।

दीवान मौलवी मुहम्मदन्रुलहसन का देहान्त हैं जे की बीमारी से होने के कारण ता० १३ सितंबर सन् १६०५ ई० (वि० सं० १६६२) को उसकी जगह महारावजी साहब के प्राईवेट सेकेटरी बाबू सरचंद्र-राय चौधरी बी॰ ए॰ दीवान नियत हुए, जिससे प्राईवेट सेकेटरी की जगह परकेशवलाल कुप्णाजी खाया बी॰ ए॰, एल एल० बी॰ मुकर्रर हुआ।

ता० १७ अक्टूबर सन् १६०५ ई॰ ( वि० सं॰ १६६२ ) को महाराजकुमार नारायणसिंह का स्वर्गवास हुआ। वि० सं० १६६२ मार्गशीर्ष सुदि १३ ( ता० १० दिसम्बर सन् १६०५ ई०) को अनन्दकंबर वाई की शादी वांसवाड़े के महाराजकुमार पृथ्वीसिंहजी साहव के साथ हुई. उसी दिन बरात सिरोही पहुंची श्रोर ता॰ १४ को पीछी बांसवाड़े को विदा हुई.

ता० १२ दिसंबर को महारावजी साहय ने बरलूट के ठाकुर रावतसिंह को पैर में सोना पहिनने की इञ्जत बरूशी

इसी साल कांगड़ावेली में भूकम्प होने से जो लोग लाचार वन गये थे, उनके लिये महारावजी साहव ने २०००) रुपये दिये.

खराड़ी में देशीखांड बनाने का एक कारख़ाना खोलने के लिये वंबई, अहमदाबाद आदि के च्योपारियों ने एक कंपनी खड़ी की महारावजी साहव ने अपने राज्य में इस कारख़ाने के जारी होने से अपनी प्रजा को फ़ायदा पहुंचेगा, इस विचार से खराड़ी में उस कारख़ाने के बनने की आज़ा दी और कंपनी को और भी सुभीता कर दिया, जिससे उस कंपनी के हिस्सेदारों ने उसका नाम 'केसर इंडिअन शुगर में न्युफेंकचरिंग कंपनी 'रखना चाहा, जिसको महारावजी साहव ने स्वीकार किया और कंपनी के कार्यकर्ताओं के आयह से उस कारख़ाने की नीव भी इन्होंने अपने हाथ से वि० सं० १६६३ वैशाख सुदि १२ (ता॰ ५ मार्च सन् १६०६ ई॰) को डाली.

ता॰ ६ मई को महारावजी साहव महाराजकुमार साहव तथा हेतकंवर व पद्मकंवर वाईजी सहित डुमस ( ग्रजरात में सूरत के पास समुद्र तट पर) पथारे और अपनी तन्दुरुस्ती के लाभ के लिये ता॰ २२ जून तक वहीं विराजकर ता॰ २३ जून को वापस खराड़ी पथारे

सं० १६६४ भाद्रपद सुदि १४ (ता० २३ अगस्त सन् १६०६ ई०) को महाराजकुमार सरूपसिंहजी साहव की पढ़ाई (गार्डिअन) के काम पर कसान प्रीचर्ड साहब मुक्र्रर हुए.

ता० २८ सितंबर सन् १६०६ ई० को महारावजी साहब श्रह-मदाबाद पथारे, जहां पर कच्छ के महाराव सर खेंगारजी साहब स मु-लाकृत हुई श्रोर ता० ३ श्रवटूबर को वहां से वापस खराड़ी पथारे.

वि० सं० १६६३ फाल्गुन सुदि ४ (ता० १६ फरवरी सन् १६०७ ई०) को हेतकंवर वाईजी की शादी जैसलमर के महारावल शाली-वाहनजी साहब के साथ हुई.

सन् १६०० के फरवरी महीने में कालंद्री के ठाकुर एथ्वीसिंह का देहान्त हुआ। उसके पुत्र न होने के कारण वरलूट के ठाकुर रावत-सिंह के चचेरे भाई कानजी को गोद लेने की मंजूरी राज्य से हुई, जिस पर पृथ्वीसिंह की ठकुरानी ने उसका गोद लिया, फिर मोटागाम के ठाकुर लदमण्सिंह ने वहां पर अपना हक होना ज़ाहिर कर उस गोद को ख़ारिज कराने का दावा किया, परन्तु उसका दावा ख़ारिज होगया। फिर उसने राज्य के हुक्म की तामील न कर सामना किया, जिससे ता० २४ जनवरी सन् १६१०ई० (पोप सुदि १४ वि० सं० १६६६) को राज्य की फींज मोटागाम पर भेजी गई, जिसमें से एक आदमी मारा गया और लन्दमस्मिंह भागकर जोधपुर राज्य में चला गया, जिससे उसके ठिकाने पर राज्य का इंतिज़ाम होगया.

वि० सं० १६६३ चेत्र विद ७ (ता० ६ मार्च सन् १६०७ ई०) को पद्मकंवर वाईजी की शादी भुज (कच्छ ) के महाराव सर खेंगारजी साहव के महाराजकुमार विजयराजजी साहव के साथ हुई. महारावजी साहव ने सर खेंगारजी साहव को इस शादी में पथारने के लिये आग्रह किया और भटाणा के ठाकुर उदयराज व सिंघी जवानमल को निमंत्रणपत्र के साथ भुज को भेजा. विवाह के दिनवरात सिरोही पहुंची, जिसमें कच्छ के महाराव सर खेंगारजी साहव, उनके भाई करण्यसिंह, छोटे कुंवर मनुभा वगैरह बहुतसे प्रतिष्ठित पुरुष थे. इस शादी की धूमधाम बहुत अधिक रही. ता० १० मार्च (चेत्र विद १६) को वरात पीछी भुज को विदा हुई.

इस वर्ष राज्य की आमद वहुत अच्छी हुई, जिससे उपर जिखी हुई शादियों का ख़र्च तथा अनुमान १२५०००) रुपये कमठानों पर जगने पर भी क़रीब २७०००) रुपये कज़ें में भी दिये गये और मे-योकाजेज को बढ़ाने के जिये जो नया मकान बननेवाला था, उसके चंदे में २०००) रुपये दिये गये तथा तीन औरत मिड्बाइफ़री यानी दाई का काम सीखने के जिये राज्य के ख़र्च से अजमेर भेजी गईं

ता० १३ सिनंबर स० १६०७ ई० (वि० सं० १६६४) को कच्छ के महाराव सर खेंगारजी साहव खराड़ी पधारे और वहां से आवृपर गये, जहांपर महारावजी साह्य से उनकी मुलाकात हुई. उनका वि-राजना १५ रोज तक सिरोहीराज्य में हुआ, उस समय महारावजी साह्य की तरफ़ से उनकी बहुत कुछ ख़ातिरदारी हुई. उन्होंने भारजे के पास के रखत में शिकार भी की और बड़े ही प्रसन्न होकर अपनी राजधानी को लौटे.

वांसवाड़े के महाराजकुमार पृथ्वीसिंहजी ता० १६ अक्टूबर सन् १६०७ ई० (वि० सं० १६६४) को सिरोही पथारे इनका निवास ता० २१ अक्टूबर तक केसरविज्ञास वाग् के वंगले में रहा ता० २२ अक्टूबर को वे पीछे वांसवाड़े को जौटे

महाराजकुमार सरूपिसंहजी साहव का विवाह भुज होनेवाला था, इसिलिये महारावजी साहव ने अपने दीवान के असिस्टेंट पिएडत भवानीशंकर दवे को हेतकंवर बाईजी को सिरोही लाने के लिये जैसलमेर भेजा और बाईजी ता० २ नवंवर स० १६०७ (वि० सं० १६६४) को सिरोही पधारे, जहांपर क़रीव ४ मास तक उनका विराजना हुआ।

वि० सं० १६६४ मार्गशीर्ष वदि १ (ता० २० नवंचर सन् १६०७ ई० ) को महाराजकुमार सरूपिसंहजी साहव का विवाह कच्छ के महाराव सर खेंगारजी साहव की राजकुमारी कृष्णुकंचर वाई-जी के साथ होनेवाला था. जिसकी तच्यारी सिरोही में होने लगी। ता० १० नवंचर से १६ नवंचर तक सिरोही में बड़ा उत्सव रहा। ता० १७ को वरात सिरोही से विदा हुई, जिसमें महारावजी साहव, महाराज कुमार साहव के गार्डिश्रन कप्तान प्रीचर्ड साहब, राजसाहव जोरावर-सिंह ( अजारीवाले ), राजसाहव अचलसिंह ( नांदिआवाले ), राजसार ह्य दलपतसिंह ( मणादरवाले ), कुंवर अमरसिंह ( अजारीवाले ), कुंबर मानसिंह ( मणादरवाले ) तथा मंडार, पाडीव, मोटागाम, जा-वाल, मांडवाड़ा, रोउआ, भटाणा आदि के सर्दार और दीवान वावू सरचन्द्रराय चौधरी, कितने ही छोटे बड़े ब्रहलकार तथा कई दूसरे लोग थे. उसी दिन बरात स्पेश्यल ट्रेन से स्टेशन पींडवाड़ा से विदा होकर ता० १८ के प्रात काल राजकोट पहुंची, जहांके ठाकुर साहव लखाजी ने अपने अधिकारियों सहित स्टेशन पर बरात की पेशवाई कर सन्मान किया. वहां से ११ वजे ट्रेन जामनगर पहुंची, जहां के जाम रखजीतसिंहजी साहब उन दिनों इन्लैंड में विराजते थे, तो भी उनके दीवान साहव तथा कुमार श्रीहरभामजी रवाजी वज़ीर आदि ने स्टेशन पर उपस्थित होकरं पेशवाई की और १५ तोपों की सलामी सर होने वाद गड़े आप्रह के साथ वरात का अपने यहां के भावेन्द्रविचास में मुक़ाम करवाकर वड़ी ख़ातिरदारी की रातको ६ बजे बरात वेड़ीबंदर पर पहुंची, फिर जलमार्ग से ता० १६ को प्रातःकाल नव वजे कच्छराज्य के तूणावंदर पर पहुंची, जहां पर महारात्र साहत्र कच्छ के प्रतिष्ठित पुरुषों ने पेश्चाई की और १५ तोषों की सलामी सर हुई, वहां से रेल पर सवार होकर ४ वजे के क़रीब बरात माधापुर के स्टेशन पर पहुंची, जो भुज से रं माइल दूर हैं वहां पर महाराव सर खेंगारजी साहव अपने महाराजकुमार साहव, राज्य के सर्दार तथा प्रतिष्ठित 'पुरुषों सहित पेशवाई के लिये पघारे और तोषों की सलामी व मुलाक़ात होने वाद वरात अपने मुक़ाम पर पहुंची रात के १० वजे महाराज-कुमार सरूपिंहजी साहव की सवारी बड़े जुलूस के साथ महाराव सर खेंगारजी साहव के राजमहलों की तरफ़ चली और ११ वजे विवाह हुआ। ता० २६ नवम्बर को भुज के राजमहलों में और ता० २६ को बरात के मुक़ाम के बंगले पर दर्बार हुए, जिनमें दोनों राजा व दोनों राज्यों के सर्दार और अहलकार आदि उपस्थित थे।

ता० २६ को वरात भुज से खाने हुई और ता० २⊏ को सि-रोही पहुंची

ई० स० १८० में मार्च महीने में सिरोही में ग्लेग की वीमारी हुई, परन्तु उत्तम प्रवन्ध होने के कारण केवल शहर के एक हिस्से में ही रही। सारे शहर में फैलने न पाई.

ता० १४ मई सन् १६० (वि० सं० १६६५ वैशाख सुदि १३) को कच्छ के महाराजकुमार विजयराजजी साहव आवृ पर तश्रीकृ लाये और महारावजी साहव के मिहमान रहे. वहां से ता० १२ जून के दिन कच्छ को लोटे.

ता० ३० मई सन् १६०= ई० ( क्येष्ठ विद ८८ वि० सं० १६६४) को वावू सरचंद्रराय चौधरी ने दीवान के पद का इस्तीफ़ा दिया, जिससे फिर साह मिलापचन्द उसी स्थान पर मुक्रेर हुआ।

सन् १६०६ ई० के फरवरी महीने में महारावजी साहव ने पंडित भवानीशंकर दवे को हेतकंवर वाईजी को सिराही लाने के लिये जैस-लमेर भेजा इस समय बाईजी का क़रीव मासतक सिरोही में वि-राजना हुआ, फिरता० १० अक्टूबर सन् १६०६ को उनका वापस जैसल-मेर को प्रस्थान हुआ। उस समय महारावजी साहव ने अपने पुरोहित हिम्मतराम को बाईजी का कामदार मुक्रेर कर उनके साथ भेजा।

पहिले सिरोहीराज्य में महक़मे आवकारी का कुछ भी प्रवन्ध न था, जिससे इस सीगे की आमदनी भी विशेष न थी. इन महा-रावजी साहब ने कितने एक बरसों से शराव बनाने और वेचने का ठेका देने का प्रवन्ध किया या और अफ़ीम वेचनेवालों को राज्य से लाइसन्स हासिल करने की आज्ञा दी थी. इस प्रवन्ध से महकूमे आ-वकारी की सालाना आमद करीब २५०००) रुपये के होने लगी. वि० सं॰ १६६५ ( ई॰ स॰ १६०⊏ ) में महारावजी साहब ने परिंडत मंछा-राम शुक्त को इस महकृमे का सुपीरेटेंडेंट मुक्रेर किया, जिसने मद्रास सिस्टम पर शराव वनाने तथा वेचने का प्रवन्ध किया, जिससे दो वर्ष में इस महकुमे की सालाना आमद करीव ८५०००) रुपये होगई ( इसमें अफ़ीम की खामद शामिल नहीं है ), जिसका कारण पिएडत मंञ्चाराम शुक्क की प्रामाणिकंता तथा कार्य्यकुश्वत् ही है. उक्त पंरिडत ने सिरोहीराज्य के लिये क़ानून आवकारी तय्यार कर उसको अंग्रेज़ी व हिन्दी में छपवा दिया है.

्ता॰ १५ मार्च सन् १६.९६ ई० ( वि॰ सं॰ १६६६ ) को कच्छ के महाराव खेंगारजी साहव शिकार के जिये खराड़ी पधारे और महारावजी साहव के, जो उन दिनों वहीं थे, मिहमान रहे फिर भारजा गांव के पास के रखत में शिकार करके ता॰ २० मार्च को सिरोही पधारे, जहां से ता॰ २० मार्च को कच्छ के जिये प्रस्थान किया.

महारावजी साहब को देशाटन अर्थात् सफ़र का बड़ा ही शौक हैं और इनकी गद्दीनशीनी से लगाकर अवतक शायद ही कोई बरस ऐसा निकला हो, कि जिसमें इन्होंने देशाटन न किया हो। हिंदुस्तान के कई हिस्सों की अनेक वार सैर करने वाद अपना तज़रवा बढ़ाने के लिये इन्होंने इंग्लैंड देश की, जो इस समय समृद्धि, ब्यौपार, त्रिया, कलाकौशल, राज्यप्रवंध आदि में सबसे बढ़कर है, सेर करने तथा श्रीमान् भारतेश्वर सप्तम एडवर्ड महोदय की सेवामें अपनी राजभिक्त प्रकट करने के निमित्त इंग्लैंड जाने का निश्चय कर ता० ६ मई सन् १६०६ ई॰ (वि॰ सं॰ १६६६) को सिरोही से प्रस्थान किया और ता॰ ७ को वंबई पहुंचे, जहां से ता॰ १३ मई के दिन ध वजे (शामके ) विक्टोरिया .डॉक में पथारकर डंबिया नामक फ्रान्स के मेल स्टीमर पर सवार होकर इंग्लैंड को विदा हुए.

इस सफ़र में महारावजी साहव के साथ कर्नल आर एच रेनिक साहब, महता मगनलाल (वतें।र प्राईवेट सेकेटरी के) और १०१ ४ लिदमतगार व रसोइये आदि थे. इंग्लैंड पधारते समय इन्होंने यह भी प्रवंध किया, कि राज्य का काम महाराजकुमार साहब और दीवान साह मिलापचंद दोनों मिलकर करें.

ता० १८ मई को आठ वजे (रात को ) स्टीमर ऐउन और ता० १९ के प्रातःकाल वहां से चलकर ता० २३ को स्वेज़ पहुंचाः फिर स्वेज़ की नहर को पारकर ता० २४ को पोर्ट सैद और ता० २८ को शाम के ४ बजे ये मार्सेल्स में पहुंचे ता० २६ से ३१ मई तक उस शहर के होटल रिजाइना में विराजना हुआ। उस अरसे में वहां का पवितक गार्डन, म्यूज़िअम, पोट्रेंट गैलेरी वगैरह प्रसिद्ध स्थान तथा पहलवानो की क़ुरती और घुड़दौड़ आदि को देखा. ताव १ जून को मार्सेल्स से वी-ची पथारे और होटल रिवोली में ठहरना हुआ. वहां का क़िला, कैसेनो थिएटर तथा वीची वॉटर्स नामक चर्मे देखे, जिनके जल तथा विजली के यन्त्रों की सहायता से कितनीक वीमारियों का मिटना माना जाता हैं. ता० ३ जून को वहां से एक्स्प्रेस ट्रेन में सवार होकर रात को नी 🖟 वजे फ़्रान्स की राजधानी पैरिस नगर में, जो यूरप भर में सबसे अधिक सुन्दर शहर मानाजाता है, पहुंचकर होटल डी लेले में ठहरे. ता० ७ जून तक वहीं विराजना हुआ। उस समय वहां पर केथी दूल ऑफ नॉटर-डेम, सेंट रोश आदि गिरजाघर तथा डिलावेरे पैलेस, पैलेस रॉयल, टचुबेरीज़ गार्डन, मिन्टम्यूज़िश्रम, होटल डी क्वनी, पैलेस डी थॉमस, म्यूजिश्रम ऑफ अर्टिलरी, प्वालिक स्केर्स, मॉन्युमेट्स, नेपोलिश्रन

वोनापार्ट का मक्त्ररा आदि अनेक प्रसिद्ध स्थान तथा नेपोलिअन बोनापार्ट के समय इजिए (मिसर) देश से लाया हुआ ६० फीटकी लंबाई का एक ही परथर का बना हुआ मीनार (जिसपर पुरानी मिसर देश की लिपिका लेल खुदा हुआ है) आदि देखे.

ता० = जून को पैरिस से रवाना होकर महारावजी साहव लंडन के चेरिंगक्रॉस स्टेशन पर उतरे, जहां पर हिन्दुस्तान के सेकेटरी ऑफ स्टेट्स लॉर्ड मॉर्जे साहव की तरफ से उनके पोलिटिकल एडीकॉंग कर्नल सर कर्ज़न वायली साहव ने इनकी पेशवाई की वहां से इंडिआ ऑफिस की गाड़ी में सवार होकर ये सर कर्ज़न वायली साहव के साथ कीन एनीस मैन्शन नामक स्थान में पथारे दूसरे दिन स्टेंडर्ड नामक अल्वार में इनके वहां पथारने की ल्वर छपी, जिसके साथ महारावजी साहव तथा इनके राज्य का भी कुछ कुछ परिचय दिया गया था.

ता॰ १॰ झून को भरतपुर के महाराजा साहव किशनसिंहजी इनकी मुलाकान को कर्नल हर्वर्ट साहव सहित पथारे और इसरे दिन ये उनकी वापसी मुलाकात के लिये रॉयल पैलेस होटल में पथारे

महारावजी साहव ने अपने ठहरने के लिये एलम पार्क गार्-ईन (साउथ कैन्सिंगटन) में एक वंगला किराये पर लिया और तार-१२ जून से वहीं निवास रहार

ता• १४ जून को लॉर्ड मॉर्ले साहव (सेकेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया) की मुलाकात केलिये महारावजी साहव इंडिया ऑफिस में पधारे. इनकी गाड़ी वहां पर प्राईवेट एन्ट्री की सीढ़ियों के पास ठ-हरी, जहांपर कर्नल सर कर्ज़न वायली साहब ने इनकी पेशवाई की लॉर्ड मॉर्ले साहव के दफ्तर के दरवाज़े पर पहुंचने पर उन्होंने इनका स्वागत किया और अपनी दाहिनी ओर की कुरसी में इनको विठ-लाया. फिर मॉर्ले साहव ने इनकी मुलाकात की खुशी ज़ाहिर करने वाद इनकी राजभक्ति तथा राज्यप्रवन्ध की प्रशंसा की फिर इन्हों-ने भी उनकी मुलाकात की खुशी ज़ाहिर कर फ़रमाया कि 'कई वरसों से मेरी यह इच्छा थी, कि इग्लैंड की सफ़र कर श्रीमान भारतेश्वर सन तम एडवर्ड महोदय की सेवामें उपस्थित होकर अपनी राजभिक्त को प्रकट करूं, जिसका अब मौका मिला है, इसकी मुक्ते बड़ी ख़ुशी हैं. हिन्दुस्तान की रियासतों के लिये आपको वड़ी दिखचस्पी है, जिसके लिये वहां के राजा आप के अहसानमंद हैं।

लॉर्ड मॉर्ले साहव ने इन शब्दों के लिये इनका शुक्रिया अदा कर कहा, कि 'हिन्दुस्तान के राजाओं की मदद करने में मैं के वल अपनी फ़र्ज अदा करता हूं और मेरे कामकी हिन्दुस्तान के राजाओं में क़दर होगी तो मुक्त वड़ा संतोप होगा और उनके लिये जो कुछ मुक्तसे होसकेगा वह करने में मैं सदा प्रवर्त्तरहूंगा.' इस पर महारावजी साहव ने सर्कार हिन्द के कामों की प्रशंसा कर फ़रमाया, कि सर्कार हिंद से हम बहुत ही संतुष्ट हैं और लॉर्ड मिन्टो साहव हम पर बड़े मिहरवान और हमदर्दी रखनेवाले वाइसराय हैं. फिर आबृ तथा

शरीक होने का निमंत्रण इंडिआ ऑफ़िल की मारफ़त आने पर महा-रावजी साहव उस जलसे में पधारे

ता॰ २८ जून को श्रीमती भारतेश्वरी कीन विक्टोरिया का मक्त्वरा अवलोकन करने को फ्रेगमोर पधारे और वहां के रिवाज़ के मुआफ़िक वहांपर पुष्पमालाएं चढ़ाईं फिर विंडसर कॅसल भी देखा.

ता० ३० जून को लेडी व सर कर्ज़न वायली साहव की तरफ़ से महा-रावजी साहव के सन्मान के लिये इवनिंगपार्टी दीगई, जिसमें ये पधारे-इस पार्टी में राजयूताना के कई एक पुराने रिटायर्ड ऑफ़ीसर उपस्थित थे-

ता॰ = जुन से ३० जून तॅंक २३ दिन महारावजी साहब का लंडन नगर में विशाजना हुआ। उस अरसे में इन्होंने टावर ऑफ लंडन, वेस्ट मिन्स्टर ऐवी, वैंक ऑफ इंग्लैंड, विकेंगहाम पैलेस और गार्डन, टेम्स नदी का पुल, सेंट रीजेंट्स पार्क, मार्लवरी हाउस, नैशनल गै-लेरी, सेंटजेमसिस पार्क, सेंट वॉल्स केथीड्ल, केनसिंगटन गार्डन, रीजन्स पार्क, क्यु गार्डन्स, रिचमंड पार्क, पार्लिखामेंट हाउस, विक्टोरिखा गार्डन, जुलॉजिकल गार्डन ऋदि प्रसिद्ध स्थान देखे और अपने पुराने मित्रों में से कर्नल कार्नेली, कर्नल ऐवट, मेजर ऐल इंपी, कर्नल ट्रेंबर, कर्नल म्यूर, कर्नल पाउलेट, डाक्टर स्पेन्सर, सर आल्फ्रेड लायल, जनरल पर्सीस्मिथ, सर रॉवर्ट क्रॉस्थवेट, सर एडवर्ड बेडफॉर्ड, कर्नल विलिग्रम लॉक तथा मिस्टर कॉलविन् साहव ( एजंट गवर्नरजनरल राजपूताना जो उस समय छुटी पर थे ) आदि से मुलाक़ातें हुईं.

ता० १ जुलाई सन् १६०६ ई॰ को महारावजी साहव ने दिन के ११ वजे विक्टोरिया स्टेशन से रेल में सवार होकर हिन्दुस्तान को प्रस्थान किया कर्नल सर कर्ज़न वायली साहव डोवर तक इनको पर्हुंचाने को आये डोवर से केले, मार्सेल्स, ब्रिन्डिसी, पोर्ट सैद, स्वेज़ की नहर होते हुए ता० १६ जुलाई के ६ वजे (दिन के) वंबई पधारे मार्ग में ता० ५ जुलाई के दिन एक दुष्ट पंजावी के हाथ से कर्नल सर कर्ज़न वायली साहव के मारेजाने की ख़बर सुनने पर इनको अपने उक्त पुराने तथा प्यारे मित्र के देहान्त का वहत ही रंज़ हुआ। महारावजी साहव की इच्छा लंडन नगर में अधिक समय ठहर कर वहां के तज़स्व से लाभ उठाने की थी, परन्तु वहां की आवहवा इनकी प्रकृति के अनुकूल न होने के कारण शिव वहां से लोटना पड़ा, इसका इनको रंज ही रहा

ता० १६ जुलाई को जिस समय इनका कर्नाक बंदर पर स्टीमर से उतरना हुआ, उस समय वहां पर महाराजकुमार सरूपिसंहजी
साहव, राजसाहव जोरावरिसंह, जावाल, मांडवाड़ा, रोउआ वग़ैरह
के सर्दार, राज्य के मुख्य मुख्य अहलकार, वम्चई में रहनेवाले सिरोही व
मारवाड़ आदि के कई एक प्रसिद्ध पुरुप तथा वम्चई के कितने ही
ग्रहस्थ इनके स्वागत के लिये खड़े थे. उन्होंने कुशलपूर्वक यूरप की
सफ़र से लीट आने का हर्ष प्रकट कर इनको पुष्पों के हार पहिनाये
और वड़ा ही सन्मान किया. वहां से 'नेपिअन्सी रोड' पर के 'जस्माइन लॉल' नामक वंगले को प्रधारे.

महारावजी साहब के इंग्लैंड की सफ़र करने, वहां पर श्रीमान भारतेश्वर सत्तम एडवर्ड महोदय तथा प्रिन्स ऑफ वेल्स साहव की मुलाकात का सन्मान प्राप्त करने तथा लॉर्ड मॉर्ले जैसे विद्वान एवं राज्यधुरंधर पुरुषों से प्रशंसित होने के कारण वंबई में निवास करने वाली महारावजी साहव की प्रजा को यहांतक आनंद हुआ, कि ता• १६ जुलाई को वंचई के सुप्रसिद्ध जस्टिस् सर चंदावरकर महाश्य की अध्यचता में एक बड़ी सभा, जिसमें चंबई के कई प्रतिष्ठित पुरुष उपस्थित हुए थे, माधववाग में बुलाकर महारावजी साहव को ऐड्रेस दिया, जिसमें अपने स्वामी (महारावजी साहव) के दर्शनों का आनंद, विलायत की यात्रा से कुशलपूर्वकं खोटने तथा वहां पर इनका स-नमान होने की प्रसन्नता, एवं चौहान वंश के गौरव, इनकी सर्कार हिंद की तरफ़ की राजभक्ति, सिरोहीराज्य की उन्नत दशा, इनको बड़े स-न्मान के ख़िताबों का मिलना, बड़े बड़े सर्कारी अफ़सरों तथा राजाओं के साथ की इनकी मैत्री, कहत के समय प्रजा का पालन, राज्यप्रबंध की कुश्वता, सनातनधर्म पर श्रद्धा तथा संत. श्रीर विद्वानों का सन्मान करना आदि की स्तुति कर अंतः करण से धन्यवाद दिया गया था। इस पर महारावजी साहव ने अपनी तरफ की स्पीच में इस सन्मान के लिये संतोष प्रकट कर सभासदी का उपकार माना-

ता॰ २२ जुलाई को रातकी ट्रेन द्वारा वंबई से प्रस्थान कर ता॰ २३ को आवूरोड स्टेशन पर पहुंचे, जहांपर खराड़ी के मजि- स्ट्रेट, वहां के प्रतिष्ठित् पुरुषों तथा सिरोही के अहलकारों ने स्टेशन पर हाज़िर होकर इनका स्वागत किया और फुलों के हार पहिनाथे. शामके वक्त केसरगंज की कोठी पर दर्वार हुआ, जिसमें खराड़ी तथा सांतपुर के लोगों की तरफ से नज़र न्यों हावरें हुई तथा 'केसर शुगर मैन्यु फेक्चिरंग कंपनी' की तरफ से साह नगीनदास ने ऐड्रेस पढ़ा, जिसका यथोचित उत्तर महारावजी साहव ने दिया और उसके लिये प्रसन्नता प्रकट की

ता० २४ जुलाई को ये आवू पर पधारे तो वहां की प्रजा ने भी इनके छुशलपूर्वक वड़ी सफ़र से लौट आने की खुशी मनाई और ता० २५ जुलाई को जलसा कर इनको ऐड्रेस दिया. हिंदी का ऐड्रेस पिउत रामसरूप ने पढ़ा और अंग्रेज़ी का आवू के मिलस्ट्रेट मि० ऐंडरसन साहव ने पढ़ा. इनमें महारावजी साहव तथा इनके राज्यप्रवन्ध की प्रशंसा और इंग्लैंड की यात्रा से छुशलपूर्वक लौटने की खुशी प्रकट कीगई थी। अंग्रेज़ी ऐड्रेस के जवाब में महारावजी साहव की तरफ़ की स्पीच इनके नायव दीवान मदाश्चितागयण दीचित वी. ए., एल एल. वी. ने पढ़ी.

ता० २० जुलाई को आवू से खराड़ी लोटना हुआ, जहां से ता० ३० को पींडवाड़ा स्टेशन पर पधारे वहां पर भी प्रजा की तरफ़ से युशी मनाई गई और नज़र न्योद्यावरे हुईं. उस रात्री को चामण्वार-जी में विराज कर ता० ३१ को सिरोही पधारे, जहां पर भी वड़ी खुशी मनाई गई. जिस समय ये अपनी राजधानी के पास पहुंचे, उस वक्त स्त्रियों के फुंड के फुंड मंगलगीत गाते और कलश बंदन कराते थे शहर में इनकी सवारी देखने के लिये बड़े. उत्साह के साथ लोगों की बड़ी भीड़ लग रही थी. जगह जगह लोग हर्पनाद कर सल्लाम करते थे. महलों में दाख़िल होते ही १५ तोपों की सलामी सर हुई.

ता० १ त्रागस्त को इस खुशी का दवीर सिरोही के महलों में हुआ, जिसमें राज्य के अहलकार तथा नगर के प्रतिष्ठित पुरुषों की तरफ़ से नज़र न्योद्धावरें हुईं. सिरोही की प्रजा, राजसांहव दलपत-सिंह (मखादरवाले) तथा जयपुर में पढ़नेवाले सिरोही के विद्यार्थियों की तरफ़ से पेट्रेस दिये गये, जिनके यथोचित उत्तर बड़ी प्रसन्नता के साथ महारावजी साहव ने दिये कि तर राष्ट्रदान, शार्टू जदान व राजूराम जांखरवालों ने, कि पवजी पेशुआवाले ने तथा कि जानदान ऊडवाले ने यहां पर इस खुशी के सम्बन्ध की अपनी अपनी रची हुईं कि विता सुनाई, जिसके बाद दवार वरख़स्त हुआ.

ता० १६ अगस्त सन् १६०६ ई० (वि० सं० १६६६) को साह मिलापचंद ने दीवान के पद का इस्तीफा दिया, जिसपर ता० २४ अ-गस्त को अहमदाबाद के रहनेवाले जीवनलाल लाखिया, जो सर्कार अंग्रेज़ी के पेन्शनर हैं, दीवान नियत हुए-

ता॰ १६ नवम्बर सन् १९०६ को आनंदकंवर वाई का प्रसू-निका की वीमारी से वांसवाड़े में परलोकवास हुआ। भुज के महाराजा खेंगारजी साहव की तरफ से विशेष आग्रह होने पर महाराजकुमार सरूपिसंहर्जी साहव, राजसाहव जोरावरिसंह (अजारीवाले), जावाल के ठाकुर मेघिसंह, रेविन्यु किमश्नर सिंघी पून-मचंद, अपने प्राईवेट सेकेटरी सिंघी भवृतमल, डाक्टर लखपतराय में, हकीम मिरज़ामुहम्मद जव्वारवेग में के पुत्र अकवरवेग तथा दूसरे ७१ आदिमयों सहित ता० १३ दिसंवर सन् १६०६ ई० (वि॰ सं० १६६६) को आय्रोड से विदा होकर भुज पधारे जहां से ता० १० जनवरी सन् १६१० को वापस सिरोही पधारना हुआ। जाते तथा वा-पस आते समय जामनगर में ठहरना हुआ, जहांके जाम रखजीतिसं- हजी साहव ने महाराजकुमार की वड़ी खातिरदारी की।

ता० २८ फरवरी सन् १६९० ई० को महारावजी साहब राज॰ पूताना के एजंट गवर्नरजनरल मि० कॉलविन साहब सी. ऐस. आई. से मिलने के लिये अजमेर पधारे. वहां से पुरुकर, काशी और प्रयाग की यात्रा करते हुए ता० २० मार्च को वापस सिरोही पधारना हुआ,

ता० ६ मई सन् १६१० ई० (वि० सं० १६६७) को श्रीमान् भारतेश्वर सत्तम एडवर्ड महोदय का स्वर्गवास खंडन नगर में हुआ, जिसकी ख़बर ता० ७ मई की शाम को मिलने पर महारावजी साहव ने ३ दिन तक वाज़ार, श्रदालतें आदि वंद रखने, जेल में

<sup>🗜</sup> श्रीमान् महारावजी साहव के पैछेस डिस्पेन्सरी के डॉक्टर.

महारावजी साह्य के ह्कीम.

केदियों से भी ३ दिन तक मिहनत न लेने, सात दिन तक नक्क़ार-ख़ाना तथा राज्य की घड़ी का बजाना बंद रखने की आज्ञा दी और राज्य भर में एक मास तक गृमी रखने का हुक्म जारी किया तथा श्रीमान् वाइसराय साहव की मारफ़त अपनी तरफ़ की मातमी तथा शाही ख़ानदान के साथ अपनी हमदर्दी ज़ाहिर करनेवाला तार श्रीमती कीन अलेक्ज़ैंड्रा के पास भिजवाया

ता० ६ मई को प्रातःकाल १०१ गृमी की तोपें (निनिटगन) श्रोर उसी दिन नये शाहन्शाह श्रीमान् पंचम ज्यॉर्ज महोदय की तख्तनशीनी की १०१ तोपें चलाई गईं

ता॰ १२ मई को श्रीमान्-भारतेरवर ज्यॉर्ज पंचम महोदय की तख्तनशीनी का दर्वार सिरोही के राजमहलों में हुआ, जिसमें कितने एक सर्वार तथा मुख्य मुख्य अहलकार आदि उपस्थित हुए

ता॰ २० मई को विजायत में स्वर्गवासी भारतेरवर सप्तम एड-वर्ड महोदय की दफ़निक्या होनेवाली थी, इसलिये उस दिन सूर्यान स्त के समय ६८ तोषें चलाई गई और अदालतों वगैरह में छुटी रही,

ता॰ २८ जून को दीवान जीवनलाल लाखिया छुद्दी लेकर अ-हमदावाद गये और पीछे से वहीं से अपने पद्का इस्तीफ़ा दे दिया, जो स्वीकार किया गया,

सिरोहीराज्य का प्रवन्ध पहिले अधिकतर दीवान की इच्छा-नुसार ही होता था, परन्तु इन महारावजी साहव ने अपनी गहीनशी- नी के समर्थ से ही राज्य का कुल काम अपनी निगरानी में करवाना शुरू किया पहिले राज्य का मुख्य अधिकारी दीवान और उसकी सहायता के लिये एक नायव दीवान रहना था, परन्तु ता० १४ अक्ट्यर सन् १६१० ई० (वि० सं० १६६७) से इन दोनों जगहों को तोड़कर दीवान की जगह मुसाहिवआला और नायव दीवान के स्थान पर से केटरी मुसाहिवआला नियत करना तजवीज़ हुआ और उसी दिन से महाराजकुमार सरूपसिंहजी साहव मुसाहिवआला नियत हुए तथा उनके सेकेटरी की जगह हरीलाल ठाकुर, जो गवर्नमेंट अंग्रेज़ी के पे शरनर हैं, हुए

ता० २६ अगस्त सन् १६१० ई० को महारावजी साहव ने श्रीमान् स्वर्गवासी भारतेरवर सतम एडवर्ड महोदय की यादगार के 'आँ इंडिआ मेमोरिअल फंड' में २५००) रुपये † तथा राजपूताना के ' ऑविंशिअल मेमोरिअल फंड' में २०००) रुपये दिये, जिसके लिये राजपूताना के एजंट गवर्नरजनरल साहव की तरफ से इनको धन्यवाद दिया गया औरये राजपूताना के ऑविंशिअल फराड के पेट्रन भी नियत हुए

वि० सं॰ १६६७ आश्विन विद ८ (ता० २६ सितम्बर सन् १६१०) को महाराजकुमार सरूपिसंहजी साहब की कंत्रराणी जाड़ेचीजी से भुज मुकाम पर गुलावकंत्रर वाईजी का जन्म हुआ।

 <sup>ौ</sup> श्रीमती भारतेखरी कीन विक्टोरिश्रा के मेमोरिश्रल क्ण्ड में भी महारावजी साहत न १५०००) रुपये दिये थे



श्रीमान् महाराजमुमार श्रीसस्पिसहजी, सिराहीं।

इतिहासलेखकों की यह प्राणाली हैं, कि वे वहुधा वर्तमान राजा का इतिहास नहीं लिखते, परन्तु हमने अपने पुस्तक में यह अ-पूर्णता न रहने देने तथा पाठनों को श्रीमान् वर्तमान महाराव सर , केसरीसिंहजी साहव के समय की मुख्य मुख्य वातो तथा इनके मुख्य मुख्य कायों से परिचित करानेके लिये ही इनका वृत्तान्त इस पुस्तक में संचेष से लिखा है-

इन महारावजी साहब को राज्य करते हुए इस समय २६ वा वर्ष चल रहा है. इस अरसे में सिरोहीराज्य में बहुत कुछ उन्नति हुई है. इनकी गद्दीनशीनी के समय इस राज्य की सालाना आमद केवल १०५०००) रुपये के करीव थी, जिसको बढ़ाना इन्होंने अपना मुख्य कर्तव्य समभा और उसीके लिये राज्यप्रवंध की दुरुस्ती कर सायर ( चुंगी ), जंगलात, आवकारी, वंदोवस्त आदि महक्ने अलग कायम किये; अदालतों का नया प्रवंध कर कान्न स्टेंप आदि का प्रचार किया; खेती को तरक्की देने के विचार से कई तालाव नये वनवाये तथा पुराने कई एकों की मरस्मत करवाई; ६० गांव ( खेड़े ) नये वसाय और ४०० कुए खुदवाये, जिससे आमदनी ४२४००० रुपये तक पहुंच गई.

प्रजा के आराम के लिये इन्होने-हॉस्पिट्ल, तालाव, सड़कें आदि वनवाईं; कहत तथा प्रेम के समय वहुत कुछ व्यय कर प्रजा की रचा की; सिरोंही तथा पींडवाड़े में वेगार मुआफ़ करदी, जिससे इन दोनों जगह के ग्रीव लोगों का वेगार का कप्ट दूर हुआ; पुलिस का इतिहासलेखकों की यह प्रणाली हैं, कि वे बहुधा वर्तमान राजा का इतिहास नहीं लिखते, परन्तु हमने अपने पुस्तक में यह अ-पूर्णता न रहने देने तथा पाठकों को श्रीमान वर्तमान महाराव सर केसरीसिंहजी साहब के समय की मुख्य मुख्य बातों तथा इनके मुख्य मुख्य कार्यों से परिचित करानेके लिये ही इनका बृतान्त इस पुस्तक में संचेष से लिखा है

इन महारावजी साहब को राज्य करते हुए इस समय ३६ वा वर्ष बल रहा है. इस अरसे में सिरोहीराज्य में बहुत कुछ उन्नति हुई है। इनकी गहीनशीनी के समय इस राज्य की सालाना आमद केवल १०४०००) रुपये के करीब थी, जिसको बढ़ाना इन्होंने अपना मुख्य कर्तव्य समभा और उसीके लिये राज्यप्रवंध की दुरुस्ती कर सायर ( चुंगी ), जंगलात, आवकारी, वंदोवस्त आदि महक्तमे अलग कायम किये; अदालतों का नया प्रवंध कर कानून स्टेंप आदि का प्रचार किया; खेती को तरक्की देने के विचार से कई तालाब नये बनवाये तथा पुराने कई एकों की मरम्मत करवाई; ६० गांव ( खेड़े ) नये बसाये और ४०० कुए खुद्रवाये, जिससे आमदनी ४३४०००) स्पर्यतक पहुंच गई.

प्रजा के आराम के लिये इन्होंने हॉस्पिटल, तालाव, सड़कें आदि बनवाई; कहत तथा प्रेग के समय बहुत कुळ व्यय कर प्रजा की रचा की; सिरोही तथा पींडवाड़े में वेगार मुआफ करदी, जिससे इन दोनों जगह के गरीब लोगों का वेगार का कष्ट दूर हुआ; पुलिस का नया प्रबंध किया, जिससे चोरी धाड़ों की संख्या में कभी हुई, सायर (चुंग़ी) का नया प्रबंध तथा भीलाड़ी रुपये के चलन के स्थान में कलदार रुपये का चलन जारी कर व्यौपारियों को आसानी करदी इनके ही समय में इस राज्य में रेल, तार और कई जगह डाकख़ाने खुले, जिनसे भी प्रजा को बहुत कुछ सुभीता हुआ।

राज्य का गोरव बढ़ाने के लिये इन्होंने महल, कोठियां, कचहरियां तथा अन्य मकान, तालाव, वागोचे आदि बनवाये और राज्य की उन्नतदशा प्रकट करनेवाले सब प्रकार के राजसी ठाठ का सामान भी बहुत कुछ बढ़ाया.

ये अपने पूर्वजों के समान सर्कार अंग्रेज़ी के पूर्ण राजभक्त और मित्र हैं. श्रीमान् भारतेश्वर सप्तम ऐडवर्ड महोदय की सेवा में अपनी राजभिक्त प्रकट करने के लिये इन्होंने अपनी बृद्धावस्था में इंग्लैंड की सफ़र की इनकी राजभिक्त से प्रसन्न होकर श्रीमती भारतेश्वरी कीन विक्टोरिश्रा ने इनको के सी ऐस ब्राई के तथा श्रीमान् भारतेश्वर सप्तम ऐडवर्ड महोदय ने जी. सी. आई. ई. के वड़े सन्मान के ख़ितावों से इनको भृपित किया. हिन्दुस्थान के वाइसराय तथा स-कीर अंग्रेज़ी के अफ़सरों से ये सदा स्नेह का वर्ताव रखते हैं. इन्होंने श्रीमती भारतेरवरी कीन, विकटोरिश्रा का स्मारकचिन्ह कायम करने के लिये डायमगरडजुविली टेंक वनवाया और कर्नल ऐवट, कर्नल ट्रैवर तथा कास्टवेट साहब की यादगारें कायम कर उनके साथ की अपनी मेत्री का परिचय दिया.

ये महारावजी साहव सरल तथा मिलनसार प्रकृति के होने के कारण हिन्दुस्थान के अनेक राजाओं से इनकी मैत्री है और जब जब उनका आब् या सिरोही आना होता है तब ये सदा उनका आदर सरकार करते हैं और जिन जिन राज्यों में इनका जाना हुआ, वहां के राजाओं ने इनका भी बहुत कुछ आदर सरकार किया.

अपने सर्दारों के साथ भी ये बहुत अच्छा वर्ताव करते हैं, जिससे इनके समय में सर्दारों का विशेष वखेड़ा न हुआ, इतना ही नहीं, किन्तु वे वहुधा इनसे संतुष्ट ही हैं। कितने एक सर्दारों को इन्होंने पैर में सोना पहिनने आदि की इज्ज़तें भी बख़्शीं। कई एक के आपस में सीमा आदि के बखेड़े थे, जिनको इन्होंने मध्यस्थ होकर निपटा दिया, जिससे उनका परस्पर का विरोध भी कम होगया।

अपनी प्रजा के एवं वाहरवालों के साथ भी ये बहुत अच्छा बतीव रखते हैं और उनसे मिलते हैं तब बड़ी कुपा दिखलाते हैं इन् नको राजापनेका तनिक भी अहंकार नहीं है. ये अपने सेवकों के साथ भी ऐसा ही प्रीति का वर्ताव रखते हैं तथा उनके बड़े कुसूरों को भी कभी कभी मुझाफ़ करदेते हैं और जिनके काम से ये प्रसन्न रहे उनको प्रतिष्ठा तथा जीविकाएं भी दीं.

इन्होंने ऋपने राज्यसमय बहुतसे रुपये वार्षिक तथा साम-यिक चन्दों † में भी दिये

<sup>ां</sup> इन्होने ऋव तक १७५०००) से अधिक रुपवे चर्नों में दिये हैं, जिनमें से मुख्य मुख्य

इनकी मुख्य रुचि अपने राज्य के कार्य को संभालने की होने से मुख्य मुख्य काम बहुधा इनकी निगरानी में होते हैं, जिसके लिये ये कई घंटों तक नित्य राज्यकार्य करते हैं. कमठाने की तरफ भी इनको बड़ी प्रीति है, जिससे बाखों 🗓 रुपये बगाकर जगह जगह मकानात बनवाकर राज्य की शोभा वडाई है. इनको सनातनधर्म पर श्रद्धा होने के कारण इन्होने तीर्थयात्रा तथा देशाटन भी वहुत किया. ये सदा संध्या आदि निस्यकर्मा करने के सिवाय वेदान्त, पुराण आदि का श्रवण करते हैं और विष्णु के परमभक्त हैं. इनको भाषा कविता तथा ऐतिहासिक यन्थों को पढ़ने तथा सुनने में प्रीति होने से सटा टो चार कवि इनके पास वने रहते हैं. इन्होंने अपने निज के पुस्तकालय में सं-स्कृत, अंग्रेज़ी तथा भाषा के बहुतसे यन्थों को एकत्रित किया है और इतिहास तथा प्राचीन वस्तुश्रों की तरफ़ रुचि होने के कारण कई एक अलभ्य ऐतिहासिक बन्धों तथा प्राचीन सिक्कों का भी अव्छा संबह किया है.

इनकी गद्दीनशीनी के समय इस राज्य की दशा साधारण ही थी, परन्तु इन्होंने अपनी वुद्धिमानी तथा कार्यकुशलता से कई वार्तों मे उन्नति करके राज्य की दशा मे बहुत कुछ परिवर्त्तन कर दिया है.

का हाल ऊपर लिखा जाचुका है. आजू की म्युनिसिपलटी को ई० स० १८०७ तक सालाना ३०००) कपय देत के, परतु ताक १ जनवरी खन् १९०८ से उस रक्ष्म का नदाकर ८०००) रुपय सालाना देने की आज्ञा दी

t इन महारावजी साहब के हाथ से करीब २००००००) रूपये खबत ह कमठानी पर लगाचु है हैं-

## शेष संग्रह नं ० १.

348484<del>334</del>

## सिरोही के चौहान राजाओं का नक्शा.

| title haller hall hall he state |        |                 |                |          |  |  |  |  |
|---------------------------------|--------|-----------------|----------------|----------|--|--|--|--|
| •                               | नाम    |                 | गद्दीनशीनी 🕇 . |          |  |  |  |  |
| नंबर                            |        |                 | विक्रम संवत्   | ईसवी सन् |  |  |  |  |
| 8                               | महाराव | <b>बुं</b> भा   | १३६⊏‡          | १३११     |  |  |  |  |
| ર '                             | 37     | तेजींसह         | १३७७           | १३२०     |  |  |  |  |
| Ą                               | ,,     | कान्हड्देव      | १३६३           | १३३६     |  |  |  |  |
| 8                               | 53     | सामंत्रसिंह     |                |          |  |  |  |  |
| ሂ                               | ,,     | सल्ला           |                |          |  |  |  |  |
| Ę                               | ,,     | रण्मञ्ज         |                | •        |  |  |  |  |
| O                               | ,,     | शिवभाग ( शोभा ) |                |          |  |  |  |  |
| 5                               | 22     | सेंसमज          | 1              |          |  |  |  |  |
| 3.                              | ,,     | नाखा            | १५०म           | ६८५६     |  |  |  |  |
| १०                              | ,,,    | जगमाल           | १५४०           | १४⊏३     |  |  |  |  |
| 88                              | ,,,    | श्रखेराज        | १५८०           | ′ १५२३   |  |  |  |  |
| 85                              | ,,     | रायसिंह         | १५६०           | ६४३इ     |  |  |  |  |
| १३                              | ,,     | दुदा            | १६००           | १५४३     |  |  |  |  |
| \$8                             | ,,     | े उदयसिंह       | १६१०           | १५५३     |  |  |  |  |
| १५                              | 3 ,,   | मानसिंह         | १६१६           | १५६२     |  |  |  |  |

<sup>ै</sup> तीचे लिखे हुण सबतो में कहीं कहीं एक वर्ष का कई होना समय है. देस सबत् के श्रासपास परमारों से आयू का राज्य छीना.

सिरोही के चौहान राजाओं का नक् ....

(४२४)

|      | <u> </u>    |                        | गद्दीनशीनी.  |          |
|------|-------------|------------------------|--------------|----------|
| नंबर |             | नाम                    | विक्रम संवत् | ईसवी सन् |
| १६   | महाराव      | सुरतान                 | १६२८         | १५७१     |
| १७   | ,,,         | राजिंसह                | १६६७         | १६१०     |
| , १५ | - ,,        | अखेराज ( दूसरे ) -     | १६७७         | १६२०     |
| 38   | 95          | उदयसिंह ( दूसरे )      | १७३०         | १६७३     |
| २०   | ,,          | वैरीशाल                | १७३३         | १६७६     |
| 38   | .,          | छत्रशाख ( दुर्जनसिंह ) | १७५४         | १६६७     |
| २२   | ];<br>;; ,, | मानसिंह ( उम्मेदसिंह ) | १७६२         | १७०५     |
| રરૂ  | 93          | <u>पृ</u> ध्वीराज      | १८०६         | 380ફ     |
| २४   | ī,          | तस्त्सिंह              | १८२६         | १७७२     |
| ે ૨૫ | 25          | जगत्सिंह               | १⊏३६         | १७=२     |
| - २६ | . 1         | वैरीशाल ( दुसरे )      | १⊏३६         | १७=२     |
| १७   | , n         | उदयभाग                 | १≂६५         | १८०८     |
| २८   |             | शिविंमह                | \$=04 ‡      | १⊏१⊏‡    |
| 38   | ۱,,,        | उम्मेदसिंह             | 3838         | १⊏६२     |
| ३०   | ,,,         | सर केसरीसिंहजी साहव    | १६३२         | १८७५     |

‡ महाराव शिवसिंद ने श्रपने वृढे आई महाराव उदयभाख को वि० सं० १८७५ (ई० स० १८२७) में नज़रकैंद कर राज्य का काम खपने हाथ में लिया, ( महाराव ) शिवसिंह की गरीन नवीनी महाराव उदयभाख्का देहान्त होने पर वि० सं० १९०३ (ई० स० १८४७) में हुई.

## शेष संग्रह नं० २.

उन पुस्तकों की सूची, जिनसे इस पुस्तक के लिखने में सहायता लीगई. संस्कृत पुस्तकें:---

पारिजातमंजरी **अर्वुद्माहास्म्य** (मदन र०)

एकलिंगमाहात्म्य (दो भिन्न पुस्तक) पार्थपर।क्रमव्यायोग(प्रव्हादन र०) कथासरिस्सागर (सोमदेवरचित) पुगाण (वायु, विष्णु, ब्रह्मांड श्रादि)

कीर्तिकौसुदी ( सोमेश्वररचित ) प्रवंधविंतामासि ( मेरुतुंग रचित ) कुमारपालचरित (जयसिंहसूरि र०) वासभारत (राजशेखर रचित)

,, ( चारित्रसुंदरगणि र०) मुद्राराचस ( विशाखदत्त रचित )

,, ( हेमचंद्ररचित, प्राकृत ) विक्रमाञ्चदेवचरित (विल्हण र०)

कुमारपालप्रवंध(जिनमंडनगशिर०) विचारश्रेणी (मेरुतुंग रचित) चतुर्विशतिप्रवंधं (राजशेखर र०) सर्वेदर्शनसंबह ( माधवाचार्य र०)

जैनहरिवंशपुराण (जिनेश्वर र०) स्कृतसंकीर्तन ( अरिसिंह रचित )

सुरथोस्तव (सोमेश्वर रचित) तिलकमंजरी (धनपाल र०) तीर्थकल्प (जिनप्रमसृरि र०) स्फुटब्रह्मसिद्धान्त (ब्रह्मगुप्त र०)

इचाश्रयकाब्य (हेमचन्द्र र०) हंमीरमदमर्दन (जयसिंहसूरि र०) नवसाहसांकचरिंत ( पंद्रागुप्त र० ) हंमीरमहाकाव्य (नयचंद्रसृरि र०)

परिशिष्टपर्व ( हेमचन्द्र र० ) र्ध्यचरित ( वाण्भदृराचित )

भाषा की पुस्तकें:---हिन्दी तथा मारवाड़ी तवारीख राज बीकानेर इतिहासराजस्थान (रामनाथरत्नू)

पृथ्वीराजरासा ( चंदचरदाईकृत ) जोधपुर की ख्यात

पुस्तकों की सृची. (४२६) वीरविनोद (महामहोपाध्याय कवि-मृता नेगसी की ख्यात . रलमाला - ( कृप्णकवि रचित ) राजा श्यामलदास रचित ) सिरोही की ख्यातें (चार) वंशभास्कर (मिश्रण सूर्यमञ्ज रचित) फ़ारसी तथा उर्दू की कितावें:-तवारीख़ रियासत सिरोही (मुन्शी अक्वरनामा ( अयुलफ़ज़्ल र० ) देवीप्रसाद रचित ) कामिलुत्तवारीख़ (इब्नअसीर) मिरातेश्रहमदी तज़िश्रतुत्तसम्सीर(अब्दुल्लावस्साफ़) मिरातेसिकंदरी ( सिकन्दर विन-तवकातेनासिरी (मिन्हाजुस्सिराज) ताजुल्मश्रासिर ( इसननिज़ार्माः) 🕆 मुहम्मद र० ) तारीखक्ररिश्ता (मुहम्मद्कासिम) वकाय राजपूताना (ज्वालासहाय) श्रंग्रज़ी कितावें:— च्यशोक इन्स्क्रिप्शन्स ( ए० कनिंगहाम संगृहीत ) इंडियन ऐंटिकेरी इम्पीरिञ्चल गैज़ेटिञ्चर ऑफ़ इंडिञा पन्रयंट जिन्नोयफी ब्रॉफ इंडिआ ( ए: किनेगहाम) एविद्याफ़िन्ना इंडिका ऐरिज्ञाना ऐंटिका (विल्सन) ऐशिश्राटिक रिसर्चीज ऐडिमिनिस्ट्रेशन रिपोर्टस् ऑफ़ दी सिरोही स्टेट ऐनल्स ऐंड ऐंटिकिटीज़ ऑफ़ राजस्थान ( जे. टॉड ) करंसीज़ ऑफ़ दी हिन्दु स्टेट्स ऑफ़ राजपूताना ( डवल्यु. वेव )

```
पुस्तकों की मुची
कलेक्शन् ऑफ ट्रीटीज, एंगेजमेन्टम् ऐंडेसनट्ज (सी. यू. ऐचिसन)
केंटेलॉग ऐंड हैंडवुक ऑफ दी आर्किआलॉजिकल् 'कलेक्शन इन् दी
```

7 . 2 × 5 × 5

युत्त इन्स्किप्शन्स ( जे. एफ. फ्लीट ) । चीफ्स पेंड लीडिंग फैमिलीज़ ऑफ़ राजपृताना ( जर्नल एशियाटिक्

जर्नज ऑफ अमेरिकम् ओरिएंटन् सोसाइटी

,, ,, पशिकाटिक् सोसाइटीः क्रॉफ़्र् वेगाल केलान ,, ,, दी जर्मन क्रोरिएंटल् सोसाइटी

" " दी वॉम्बे ब्रैंच ऑफ़ दी रॉयल पशित्राटिक सोसाइट " दी रॉयल पशित्राटिक सोसाइटी

ट्रैंबल्स इन् बेस्टर्न इंडिया ( जे. टॉड ) ट्रैंबल्स ऑफ़ फाहियान ( जेम्स लगे ) ट्रैंबल्स ऑफ़ हुएन्संग ( ऐस. बील )

```
पुस्तकों की सूची.
(834)
दी वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स ( ए. ऐडम्स )
नेटिव चीफ्स ऐंड देर स्टेट्स ( ऐत्री मैंके )
नेटिव स्टेट्स ऑफ़ इंडिआ ( जे. वी. मेलिसन् )
पिक्चरस इलस्ट्रेशन्स ऑफ़ एन्श्यंट आर्किटेक्चर इन् हिन्दुस्तान (फर्गसन्)
प्रॉयेस रिपोर्ट्स ऑफ़ दी आर्किआलॉजिकल् सर्वे ऑफ़ इंडिआ, वेस्टर्न
वॉम्बे गैजेटिश्रर
                                                          िसर्कल्
 भिल्सा दोप्स ( ए. कनिंगहाम )
 राजपूताना एजेन्सी ऐन्युअल ऐडिमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट्स
 राजपूताना गेज़िटिश्वर ( पुराना तथा नया )
 राजपूताना सेंसस् रिपोर्ट्स
 रासमाला (किन्लॉक फार्वस)
 रिपोर्ट ऑन् दी आर्किआलॉजिकल् सर्वे ऑफ़ इंडिआ ( ए. कनिंगहाम
                                        ,, वेस्टर्न इंडिग्ना (जे. वर्जेंस)
   93
                                        ,, सदर्भ ,, ( ,, )
 हिन्दराजस्थान ( मार्कंड ऐन्० महता )
 हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया ( एच. एम. इलियट )
                       ( एलफ़न्स्टन )
   74
             इंडिअन म्युटिनी ( जी. बी. मैंजिसन् )
   72
             ईस्टर्न ऐंड इंडिअन् आर्किटेक्चर ( जे. फर्गसन )
   "
          ,, गुजरात (ई. सी. वेले)
          ,, दी सिपॉई बॉर इन् इंडिआ ( जे. डवल्यू. केए )
    22
```

## षुद्धिपत्र.

|            |              |                                    | and the same             | -                              |
|------------|--------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|            | वृष्ठ. पड्   | र्कि. अर्                          | ख.                       | ·                              |
|            | २६ :         |                                    |                          | शुद्धः                         |
|            |              |                                    | सिद्धान्त                | स्फुटबहासिद्धान्त              |
| 1          | li es        | <sup>€</sup> . वि० सं०<br>च (ई० स० | १३४३                     | वि० सं० १३४४                   |
| 2          | <b>४६</b> १३ | वि०१२३६                            | १२६७ )<br>/ <del>-</del> | (इ० स० १२६ )                   |
|            | , १५         | वि० १३४६ (ई                        | (\$0 \$\$=\$)            | 130 358 (50 3000)              |
| ৩          | . 7          | (ई० स० १                           | 3377                     | 190 १२५६ (हे ० ११० )           |
| કુછ<br>૧૦૦ | 10           | शक सवत् १                          | X=5                      | ्र इ० स० १३३१ <sup>०</sup> ) . |
| १०१<br>१२८ |              | प्रवस्तिकम                         |                          | शक संवत् १४५०                  |
| १४७        | ક            | ई० स० ८१२                          |                          | प्रवीरविकम<br>इ                |
| १६५        | १०<br>१५     | वि० सं० १२१७                       | •                        | ई० स० ८१४                      |
| १६५        | इ.स<br>१६    | हि॰ स॰ <sub>६६</sub>               |                          | वि० सं० १११७<br>हि० स० ६२      |
| २५०        | <b>१</b> २   | वि० ७६१ (ई० ७<br>६                 | ?≒)                      | वि० ७६= (ई०.७११)               |
| २६०        | 8            | ई० स० १६११                         | ş                        | ० स० १६२०<br>(६०७११)           |
| ६७         | २०           | हि॰ स॰ १०६६<br>ई॰ स॰ १६६३          | f                        | हैं० स० १०६⊏                   |
|            |              | , 110 1463                         | ई                        | े स॰ १ <u>६६७</u>              |
|            |              |                                    |                          |                                |

(2)

२७७

205

२⊏३

33

27

838

अशुद्ध-पृष्ठ. पड्कि.

वि० १८६४ (ई० १८०७) १२

80

वि० १८६४ (ई० १८०७) वि० सं० १८७४ 8

( ई० स० १८१७ ) ¥. ३३३

(ई० स० १८६०) 3£

१३ રુકપ્ર

त्राध

वि० सं० १८४० वि० सं० १६५७ ጀ

वि० सं० १६५७ દ્

१प

( ई० स० १८२७ )

शुद्ध.

वि० १८६५ (ई० १८०८)

वि० १८६५ (ई० १८०८)

(ई० स० १८७५)

( ई० स० १८१८ )

( ई० स० १८७० )

वि० सं० १६४०

वि॰ सं॰ १६५८

वि० सं० १६५६

(ई० स० १८१८)